# UNIVERSAL ABARY OU\_178478 ABARARI ABARARI ABARARI

# मध्यकालीन भारतीय संस्कृति

[६०० ई०-१२०० ई०]

रायबहादुर महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद स्रोभा

> हिंदुस्तानी एकेडेमी संयुक्तपाँन्त, इलाहाबाँद

# मध्यं गलीन भारतीय संस्कृति

[ ६०० ई०—१२०० ई० ]

### श्रर्थात्

किप्रदेश की हिंन्दुस्तानी एकेडेमी की ऋत्रधानता में प्रयाग में ता० १३, १४ मितंबर १६२५ को दिये गये तीन व्याख्यान

**ब्याख्यान**हाता

रायबहादुर महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद श्रोका

१६४४

हिंदुस्तानी एकेडेमी, संयुक्तप्रांत, इलाहाबाद

## प्राक्कथन

संयुक्त प्रांत की सरकार ने हिंदी श्रौर उर्दू भाषाश्रों की उन्नित के लिये 'हिंदुस्तानी एकेडमी' की स्थापना कर प्रशंसनीय कार्य किया है। उक्त एकेडमी ने सुके ६०० ई० से १२०० ई० तक श्रयीत् राजपूत काल की भारतीय संस्कृति पर तान व्याख्यान देने की श्राज्ञा देकर मम्मानित किया है, इसके लिये मैं समिति का श्रनुग्रहीत हूँ। यह ६०० साल का काल भारतीय इतिहास में बहुत श्रिषक महत्त्व का है।

इस काल की धार्मिक, सांमाजिक और राजनीतिक अवस्था बहुत उन्नत थों। धार्मिक दृष्टि सं तत्कालीन भारतवर्ष को दशा आश्चर्यकारक थों। बौद्ध, जैन और हिंदू धम तथा उनके अनेक धार्मिक संप्रदाय अपनी-अपनी उन्नत कर रहे थे। अनेक संप्रदाय अस्त हुए और अनेकों का प्रादुमीव तथा विकास हुआ। इसो तरह कई दार्शनिक संप्रदायों का भो आविभाव और विकास हुआ। भन्न-भिन्न परस्पर विरुद्ध मता का विकास या हास किस तरह हुआ यह शातव्य, रोवक तथा आश्चर्यकारक कथा है। इसो। समय में प्रसिद्ध विद्धान् शकराचार्य हुए, जिन्होंने दार्शनिक काति कर दा। उनके अतिरिक्य रामानुज और मध्याचार्य प्रमृति आचार्य भो हमारे समय में हुए।

प्रोक, ज्ञयों तथा कुरानों के राज्य समाप्त हाने के बाद गुप्त वरा नो उन्ना होकर नामरोष हो चुका था। भारतवर्ष में भिन्न-भिन्न वंश अपना राज्य फेला रहे थे। दिल्ला में सोलंकी राजात्र्या का अधिक प्रभाव था। उत्तर में विम (हषं), पाल, सेन आदि वंश भो उन्नित कर रहे थ। मुमलमान ना सिंघ में आ चुके थ और ग्यारहवां-वारहवीं सदो में मुसलमानों का प्रविध भारत में विशेष रूप से हो चुका था और कितने एक प्रांतों पर भो उनका अधिकार हो गया था। इस तरह भिन्न-भिन्न राजवंशों के विकास और उन आदि अनेक राजनीतिक परिवर्त्तनों के कारण भो इस काल का महत्त्व यहुत बढ़ गया है।

इन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक श्रौर धार्मिक परिवर्तनों के कारण तत्कालोन सामाजिक स्थिति में भी विशेष महत्त्व के परिवर्तन हुए। उस समय के विचार प्रवाह, रीति-रिवाज श्रादि में कम महत्त्व के परिवर्तन नहीं दुए। समाज का संगठन भी पहले से बदल गया। केवल सामाजिक स्थिति हो नहीं, किन्तु उस समय की राजनीति पर भी उसका कम प्रभाव नहीं गड़ा। तत्कालीन शासनपद्धति एवं राजकीय संस्थाश्रों में भी कुत्रु परिवर्तन हु ग्रा। कृषि, व्यापार श्रीर व्यवसाय—इन तोनों के उन्नत होने के कारण पह काल आधिक हाँछ से भी विशेष महत्त्व का था। यूरोप और एशिया है देशों के साथ भारतीय व्यापार बहुत बढ़ा हुआ था। भारतवर्ष केवल कृषि प्रधान देश ही नहीं बिल्क व्यवसाय-प्रधान देश भी था। वस्त्र-व्यवसाय वे आतिरत्त सोना, लोहा, काँच, हाथीदाँत इत्यादि के व्यवसाय भी बहुत उन्नर है। भारतवर्ष अधिक संपन्न और ऐश्वर्यशाली था। भोजन और अन्य आवश्यक पदार्थ वहुत सरते थे जिससे किसी को भोजनादि की विशेष चित नहीं रहती थी।

उस समय का शानसंबंधी विकास भी कम नहीं था, जैसा कि आगं मालूम होगा। हमारे इस समय में काव्य, नाटक, कथाएँ आदि साहित्य-विषयक प्रंथों के अतिरिक्त ज्योतिष, गिर्णित, आयुर्वेद तथा कलाकौशल में विशेष उन्नति हुई थी। इस तरह हम देखते हैं कि यह काल प्रायः सभी हृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। ऐसे घटनापूर्ण और महत्त्वशाली विषय पर विस्तार से लिखने के लिये पर्याप्त समय, पर्याप्त अध्यवसाय और प्रचुर सामग्री की आवश्यकता है। परंतु इस गुरुतर कार्य को सुचार रूप से संपादन करने की योग्यता मुक्तमें नहीं है। मैं चाहता था कि यह कार्य किसी योग्यतर विद्वान को संगा जाता। मुक्ते खेद है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैं इसमें यथेष्ट समय एवं सहयोग न दे सका।

इस विषय को मैंने तीन भागों में विभक्त किया है। पहले भाग या व्याख्यान में तत्कालीन धर्मों — बौद्ध, जैन तथा हिंदू — के भिन्न-भिन्न संप्रदायों के विकास और हास तथा उस समय की सामाजिक स्थिति, वर्णाश्रम-व्यवस्था दासप्रथा, रहन-सहन, रीति-रिवाज ग्रादि पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे भाग में भारतीय साहित्य, ग्रर्थात् कोष, व्याकरण, दर्शन, गिएत, ज्योतिष, ग्रायुर्वेद, राजनीति, ग्रर्थशास्त्र, शिल्प, संगीत, चित्रकला ग्रादि विषयों की उत्कालांन स्थिति पर विचार किया गया है। तोसरे भाग में उस समय को शासन-पद्धति, ग्राम-पंचायतों का निर्माण और उनके ग्रविकार, सैनिक व्यवस्था तथा न्यायादि पर प्रकाश डालते हुए उस दीर्घ काल में होनेवाले परिवर्तनों का संचेप से उल्लेख कर उस समय की ग्रार्थिक स्थिति—कृषि, व्यापार, व्यवसाय, व्यापार-मार्ग, ग्रार्थिक, समृद्धि ग्रादि—पर भी कुछ विचार किया गया है। ऊपर लिखे हुए विषयों में से प्राय: प्रत्येक विषय इतना गंभीर शौर विस्तृत है कि उन पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। केवल तीन व्याख्याने में इन सबका समावेश संक्तिर रूप में ही हो सकता है।

इस समय की संस्कृति पर प्रकाश डालने के लिये, जो सामग्री मिलती

है, वह बहुत नहीं है। विशुद्ध इतिहास के ग्रंथ, जिनमें तत्कालान संस्कृति का स्पष्ट उल्लेख हो, बहुत थोड़ी संख्या में मिलते हैं। नहीं कहा जा सकता कि कितने ऐसे ग्रंथ लिखे गए हों श्रोर वे काल-प्रवाह के चक्र में पड़कर नष्ट हो गए हों। फिर भी हमें इस समय पर विचार करने के लिये भिन्न-भिन्न ग्रंथों से सहायता मिल सकती है। इस सामग्रां का संदोप से हम यहां निर्देश करते हैं।

मबसे पूर्व चीनी यात्री हुएन्संग श्रीर इत्संग के यात्रा-वर्णनों से उम समय की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक श्रीर श्रार्थिक स्थिति का श्रच्छा परिचय मिलता है। चीनी यात्रियों के श्रातिरक्त श्रल्मसूदी श्रीर श्रव्वेरूनी श्रादि श्रव के भारत-विषयक ग्रंथ भी विशेष महत्त्व के हैं। उस समय संस्कृत, प्राकृत या द्रांवड़ भाषाश्रों के काव्य, नाटक, कथाश्रों श्रीर पुराण् श्रादि से भी तत्कालीन सामाजिक सभ्यता के संबंध में काफी वातें मालूम होती हैं। प्राचीन शोध से उपलब्ध ताम्रपत्रों, शिलालेखों, मिक्का श्रोर मुद्राश्रों से भी कम सहायता नहीं मिलती। याज्ञवल्क्य, हारीत, विष्णु प्रभृति स्मृतियों तथा विज्ञानश्वर-कृत याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका मिताच्चरा से तत्कालीन सब प्रकार की स्थित पर बहुत प्रकाश पड़ सकता है।

इस प्राचीन सामग्री के श्रांतरिक नवीन लेखकों की भी कई पुस्तकों से बहुत सहायता ली गई है। इनमें से रमेश चनद दत्त रचित 'ए हिस्ट्रा आफ सिविलिजेशन इन एंश्यंट इंडिया', सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर-कृत 'वैष्णु-विज्म शैविज्म एंड ब्रदर माइनर रिलिजम निस्टम, विनयकुमार सरकार-निर्मित 'दि पोलिटिकल इंस्टिट्यूशंम एंड ध्योरीज ब्राफ दि हिंदूज', राधा-कुमुद मुकर्जी का 'हर्ष', के० एमर्ज पनिकर का 'श्रीहर्प श्राफ कर्जी ज', चि० वि॰ वैद्य-कृत 'हिस्ट्रा त्राफ मिडिएवल इंडिया,' ए॰ मैक्डानल-कृत 'इंडियाज पास्ट', नरेंद्रनाथ ला-कृत 'स्टडीज इन् इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर,' हर-विलास सारड़ा-रचित 'हिंदू सुपीरियोरिटों', ज्ञान ग्रिफिथ-र चत 'दी पेंटिंग्स त्राफ एजंटा, लेडी हैरिंगहम-कृत 'त्राजंटा फ्रिस्कोज', एन० सो महता की 'स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग,' 'इंपीरियल गेजेंटियर श्राफ इंडियां, प्रो॰ मैकडानल और कीथ-कृत 'वदिक इंडेक्म' और आफ्रोक्ट का 'कटेलागस् केंटेलागरम', इलियट का 'हिस्ट्रो स्नाफ इडिया', मेरी चनाई हुई 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला, 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहाम, 'राजपूताने का इतिहाम' तथा 'नागरीपचारिणी पत्रिका' स्रोर 'इंडियन एंटिक्वेरी', 'एपि-ग्राफिया इंडिका यादि पत्रिकाएँ विशेषतः उल्लेखनीय हैं।

हिंदुस्तानी एकेडेमी को एक बार फिर धन्यवाद देते हुए मैं अब प्रस्तुत विषय पर अपने विचार आरंभ करता हूँ।

## प्रथम व्याख्यान-धर्म श्रीर समाज

2-44

बौद्ध धर्म की उत्पत्ति श्रौर उसका प्रचार १: बौद्ध धर्म के सिद्धात १. बौद्ध धर्म की अवनित र; बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव और महायान संप्रदाय की उत्पत्ति ३; बौद्ध धर्म के पतन का कारण ४; बौद्ध धर्म के पतन का ऐतिहासिक घटनाक्रम ५; जैन धर्म की उत्पत्ति श्रौर उस समय का हिंदू धर्म ६; जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत ७; बौद्ध स्त्रीर जैन धर्म का पार्थक्य दः जैन धर्म के संप्रदाय ८; जैन धर्म का ऋधिक प्रचार न होने के कारण ६; जैन धर्म की उन्नति स्त्रीर स्रवनति ६, प्राचीन ब्राह्मण धर्म ११; ब्राह्मण धर्म में मूर्तिपूजा का प्रचार ११; वैष्णव संप्रदाय का उद्भव १२; वैष्णव धर्म के सिद्धांत श्रीर उसका प्रचार १२; रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वेत संप्रदाय १४; मध्वाचार्य ऋौर उनका संप्रदाय १४; विष्णु की मूर्ति १५; रीव संप्रदाय १६; शैव संप्रदाय की भिन्न-भिन्न शाखाएँ स्रोर उनके सिद्धांत १७; दिल्ला में शैव संप्रदाय का प्रचार १६; ब्रह्मा को मूर्ति २०; त्रिदेव-पूजा २१; शांक-पूजा २१; कौलमत २१; गर्गेश-पूजा २२; स्कंद-पूजा २३; सूर्य-रूजा २३; अन्य देवतास्रो की मूर्तियाँ २५; हिंदू धर्म के सामान्य स्राग २६; क्रमारिल भट्ट ग्रौर उसके सिद्धांत २८; शंकराचार्य ग्रौर उनके सिद्धांन २६; भारत में इस्लाम का प्रवेश ३१; वर्ण-व्यवस्था ३१; ब्राह्मण स्रोर उनके कर्तव्य ३२; ब्राह्मणों की उपजातियाँ ३३; त्त्त्रिय ग्रौर उनके कर्तव्य ३५; वैश्य श्रीर उनका कर्तव्य ३६; शूद्ध ३७; कायस्थ ३८; ऋंत्यंज ३८; वर्णों का परस्पर संबंध ३८; छुतछात ४०; भारतीयों का भौतिक जीवन ४०; ास्त्र ४२; त्रााभूषण ४४; भोजन ४६; दास-प्रथा ४८; बहम ५० चरित्र ५१; ब्री-शिक्ता **५२:** पदी ५३: विवाह ५४: सती प्रथा **५५** 

## द्वितीय व्याख्यान—साहित्य

×4--190

संस्कृत साहित्य के विकास की प्रगति ५७; तत्कालीन साहित्य के कुछ उत्कृष्ट काव्य ५८; सुभाषित संग्रह ६१; गद्य काव्य ६१; चंपू ६३; नाटक ६३; व्वनि, त्र्रालंकार त्रादि माहित्य के स्रांग ६५; तत्कालीन काव्य साहित्य का संहावलोकन ६६; व्याकरण ६६; कोष ६७; दर्शन ६८; न्यायदर्शन ६६; वैशे- षिक दर्शन ७१; सांख्य ७२; योग ७३; पूर्व मीमांमा ७३; उत्तर मीमांसा ७५; शंकराचार्य श्रौर उनका श्रद्धैतवाद ७४; रामानुज श्रौर उनका विशिष्टाद्वैत ७६; मध्वाचार्य त्रौर उनका द्वैतवाद ७७; चारवाक ७८; बौद्ध-दर्शन ७८; जैन-दर्शन ७८; तत्कालीन दार्शनिक उन्नति का धिंहावलोकन ७६; यूरोपीय दर्शन पर भारतीय दर्शन का प्रभाव ७६; ज्योतिष शास्त्र की पूर्वकालीन उन्नांत ८१; ६०० ई०--१२०० ई० तक का ज्योतिष माहित्य ८२; फनित ज्योतिष ८४; भारतीय गणित शास्त्र ८५; त्रांक-क्रम का विकास ८६; श्चंकगिणत ६२; बीजगिणत ६२; रेखागिणत ६३; त्रिकोणिमिति ६४; त्रायुर्वेद का साहित्य ६५; शल्यविद्या का विकास ६६; सर्प-विद्या ६८; पशु-चिकित्सा ६६; पशु-विज्ञान ६६; चिकित्सालय १००; भारतीय त्रायुर्वेद का यूरोगीय चिकित्सा पर प्रभाव १००; कामशास्त्र १०२; संगीत साहित्य १०३; नृत्य १०४; राजनीति १०४; कानूनी साहित्य १०५; ऋर्थशास्त्र १०६; प्राकृत साहित्य का विकाश १०८: मागधी १०८; शौरसेनी १०६: महाराष्ट्री १०६: ौशाची ११०; त्र्रावंतिक १**१०**; त्र्रपभ्रंश ११०: प्राकृत ब्याकरण १११; प्राकृत-कोष ११२; तामिल ११३; कनड़ी ११३; तैलगू ११४; शिचा ११४; नालंद विश्वविद्यालय ११५: तत्त्वशिला विश्वविद्यालय ११६: शित्ता का क्रम ११७

तृतीय व्याख्यान—शासन, शिल्प और कला ११६—१४४ शासन-पद्धित ११६; राजा के कर्त्तं व्य १२०; ग्राम-संस्था १२०; दंड १२२; स्त्रियों की राजनीतिक स्थित १२२; शासन-प्रबंध १२३; ग्राय-व्यय १२५; सार्वजनिक कार्य १२६; सेनिक-प्रवंध १२६; राजनीतिक स्थिति तथा शासन-पद्धित में परिवर्त्तन १२७; ग्राथिक स्थित १२६; कृषि ग्रीर सिंचाई का प्रबंध १२६; व्यापारिक नगर १३०; व्यापार के जल-मार्ग १३१; व्यापार के स्थलमार्ग १३२; मारतीय व्यापार १३२; मेले १३३; व्यवसाय १३३; तोहा ग्रादि धातुग्रा का व्यवसाय १३३; काँच ग्रादि का व्यवसाय १३५; ग्रासंस्था १३५; सिंकके १३६; भारत की ग्राधिक स्थिति १३०; स्तूप १३८; ग्रासंस्था १३५; मंदिर १३६; स्तंभ १४२; मूर्तियाँ १४३; वास्तुविद्या को उन्नति १४५; वैज्ञानिक उन्नति १४५; गुफाग्रों के चित्र १४६; भारतीय शिल्पकला का ग्रन्य देशों में प्रभाव १५२; भारतीय चित्रकला की विशेषता १५२; संगीत १५३

# चित्रों की सूची

- १. हिंदुत्रों का बुद्धावतार (राजपूताना म्यूजियम)
- २. शेषशायी विष्णु (त्रिवेंद्रम)
- ३. विष्णु की चौदह हाथवाली मूर्ति ( राजपूताना म्यूजियम )
- ४. विष्णु की मूर्ति (राजपूताना म्यूजियम)
- शिव की त्रिमृतिं (धारापुरों)
- ६. लकुलीश की मूर्ति (राजप्ताना म्यूजियम)
- ७. ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिव की मूर्ति ( राजप्ताना म्यूजियम )
- लद्मीनारायण की मूर्ति ( राजप्ताना म्यूजियम )
- ६. ऋर्धनारीश्वर की मूर्ति ( मदुरा )
- १०. ब्रह्माणी की मूर्ति (राजपृताना म्यूजियम)
- ११. सूर्य की मूर्ति (राजपूताना म्यूजियम)
- १२. यम की मूर्ति (राजपताना म्युजियम)
- १३. नव ग्रहों में शुक्र, शनैश्चर, राहु श्रौर केतु की मूर्तियाँ (राज पूताना म्यूजियम)
- १४, छींट की ऋँगिया पहनी हुई स्त्री का चित्र ( ऋजंटा को गुफा )
- १५. भूषणादि से त्रलंकृत स्त्री का सिर (राजपताना म्यूजियम )
- १६. स्त्रा के सिर का केशविन्यास (राजप्ताना म्यूजियम)
- १७. शिव का तांडव नृत्य ( मद्रास म्यूजियम )
- १८. इलोरा का पवताय कैलास मंदिर
- १९. द्रविड़ शैली के मंदिर का धर्मराज रथ ( मामल्लपुरम )
- २०. द्रविड़ शैली का हिंदू मंदिर ( तंजोर )
- -२१. होयसलेश्वर के मंदिर का बाहरी पार्श्व ( हलेबिड )
  - २२. स्रार्थ शैली का हिंदू मंदिर (खजराहो)
  - २३. त्राष्ट्र के जैन मंदिर का गुवज स्रोर द्वार
- २४. बड़नगर ( गुजरात ) के मंदिर का तौरण

#### प्रथम व्याख्यान

# धर्म भौर समाज

## बौद्धधर्म

ईसवी सन् ६०० से लगाकर १२०० तक भारतवर्ष में तीन धर्म— वैदिक, बौद्ध श्रौर जैन—मुख्यतः पाए जाते हैं। सातवीं सदी के प्रारंभ-काल में यद्यपि बौद्ध धर्म की श्रवनित हो रही थी तो भी उसका प्रभाव बहुत कुछ था, जैसा कि हुएन्संग के यात्रा-विवस्ण से जान पड़ता है, श्रातएव हम बौद्ध धर्म का विवेचन पहले करते हैं।

बौद्ध धर्म की उत्पत्ति श्रीर उसका प्रचार—भारतवर्ष का प्राचीन धर्म वैदिक था, जिसमें यश यागादि की प्रधानता थी श्रीर बड़े बड़े यशों में पशुहिंसा भी होती थी। मांस-भव्य का प्रचार भी बढ़ा हुन्ना था। जैनों श्रीर बौद्धों के जीवदया-संबंधी सिद्धांत पहले से ही विद्यमान थे, परंतु उनका लोगों पर विशेष प्रभाव न था। शाक्य-वंशी राजकुमार गौतम (महात्मा बुद्ध) ने बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ाने का बोड़ा उठाया श्रीर उनके उपदेश से श्रानेक लोग बौद्ध धर्म प्रह्या करने लगे, जिनमें बहुत से राजा, राजवंशी, ब्राह्मया, बैश्य श्रादि भी थे। दिन दिन इस धर्म का प्रचार बढ़ता गया श्रीर मौर्यवंशी सम्राट् श्रशोक ने उसे राजधर्म बनाकर श्रपनी श्राह्मा से यहादि में पशु-हिंसा की रोक टोक की । श्रशोक के प्रयत्न से बौद्ध धर्म का प्रचार केवल भारतवर्ष तक ही परिमित न रहा, बिल्क भारत के बाहर लंका तथा उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में उसका प्रचार श्रीर भी बढ़ गया। फिर बौद्ध श्रमणों (साधुश्रों) श्रीर भिच्छां के श्रम से शनैः शनैः उसका प्रचार तिब्बत, चीन, मंचूरिया, मंगोलिया, जापान, कोरिया, श्याम, बर्मा श्रीर सायबीरिया के किरिगस श्रीर कलमुक श्रादि तक फैल गया।

बौद्ध धर्म के सिद्धांत-यहाँ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संचित विवे-

<sup>े</sup> अशोक की धर्मलिपियाँ; अशोक का पहला शिलालेख।

चन करना श्रप्रासंगिक न होगा। बौद्ध धर्म के श्रमुसार जीवन दुःखमय है, जीवन श्रोर उसके मुखों की लालसा दुःखमूलक है, उस लालसा के नष्ट हो जाने से दुःख का नाश हो जाता है श्रीर पवित्र जीवन से यह लालसा नष्ट हो जाती है।

महात्मा बुद्ध के शब्दों में बौद्ध मत मध्यम पथ है, अर्थात् न तो भोग-विलास में ही त्रासक रहना चाहिए त्रौर न त्रानिद्रा, त्रानाहार, तपस्या त्रादि कठोर कष्ट साधनात्रों के द्वारा त्रात्मा को क्लेश देना चाहिए। इन दोनों मार्गों के बीच में रहकर चलना चाहिए । संसार श्रीर उसके सब पदार्थ श्रांनत्य श्रीर दःखमय हैं। सब दःखों का मूल कारण श्रविद्या है। श्रात्मिनिरोध के द्वारा ही श्रात्मा की उन्नति हो सकती है। काम श्रथवा तृष्णा का सब प्रकार परित्याग करने से दःख का निरोध होता है। इस तृष्णा के नाश ही का नाम निर्वाण है। यह निर्वाण जीवित अवस्था में भी प्राप्त हो सकता है। मनुष्य पंच स्कंधों का बना हुआ विशेष प्रकार का एक संघ है, जिसमें विज्ञान-स्कंध की मुख्यता है। विज्ञान-स्कंध को ही हम ऋपनी परिभाषा में ऋातमा का स्थान दे सकते हैं। यही पंच स्कंधों का संघ कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में शरीर धारण करता है। इसी का नाम पुनर्जन्म है। विशेष साधनों के अनुष्ठान से इन स्कंधों का अपने मौलिक तत्त्वों में श्रंतर्भाव होना हो महानिर्वाण है। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता 'ब्राहिंसा परमो धर्मः है। किसी भी प्रकार की हिंसा करना बड़ा भारी पाप है, परंतु पीछे से भारतवर्ष के बाहर के बौद्धों ने इस मुख्य सिद्धांत की ह्योर यथोचित ध्यान न दिया । शील, समाधि श्रीर प्रजायश ही उत्कृष्ठ यश हैं । बौद्ध धर्म की दूसरी विशेषता यह है कि वह ईश्वर के विषय में उदासीन है। ईश्वरो-पासना के बिना भी उसके अनुसार मुक्ति या निर्वाण पाया जा सकता है। तीसरी विशेषता यह है कि वह हिंदू धर्म के प्रधानभूत ग्रांग वर्णाश्रम को नहीं मानता । उसकी दृष्टि में सब-बाह्मण श्रीर शूद्र-समान रीति से सर्वोच स्थान पा सकते हैं। जन्म से नहीं किंतु कर्म से भी मनुष्य की प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। बौद्धों के त्रिरत-बुद्ध, संव श्रीर धर्म-माने जाते थे।

बौद धर्म की अवनति - अनेक राजाओं की स्रोर से संरच्या पाकर

यह थमं बहुत बढ़ा। समय समय पर बौद्ध भित्तु आं में मत-मेद होते रहने से बौद्ध धर्म में भिन्न भिन्न संप्रदाय उत्पन्न हुए। इन मेदों को दूर करने के लिये बौद्ध भिन्नु आं की महासभाएँ भी समय समय पर होती रहीं, परंतु ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों मतभेद भी बढ़ते गए। चीनी यात्री हित्या के समय में बौद्ध धर्म के १८ मेद हो चुके थे। पीछे से राज्य का सहारा दूट जाने के कारण बहुत शीष्रता से बौद्ध धर्म की अवनित होने लगी और हिंदू धर्म बहुत तेजी से उन्नति-पथ पर अग्रसर होने लगा, क्योंकि उसे राज्य की भी पर्याप्त सहायता मिल रही थी।

बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव श्रीर महायान संप्रदाय की उत्पत्ति — उन्नतिशील हिंदू धर्म का प्रभाव बौद्ध धर्म पर बहुत पड़ा । बहुत से बौद्ध भिच् अर्ो ने हिंदू धर्म की कई विशेषता श्रों को ग्रहण कर लिया। इसका परिणाम 'महायान' मत के रूप से कुशनवंशी राजा कनिष्क के समय में प्रकट हुआ। प्रारंभिक बौद्ध धर्म संन्यास-मार्ग-प्रधान था। इसके अनुसार ज्ञान श्रीर चार श्रार्य सत्यों को भावना से निर्वाण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर की सत्ता नहीं मानी गई थी। इसलिये बुद्ध की उपस्थिति में भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का उपदेश नहीं दिया जा सकता था। महात्मा बुद्ध के पीछे बौद्ध भिज्ञुश्रों ने देखा कि सब लोग ग्रहस्थी छोड़कर भिज्जु नहीं बन सकते श्रौर न शुष्क तथा निरीश्वर संन्यास मार्ग उनकी समभ में श्रा सकता है। इसलिये उन्होंने भक्ति-मार्ग का सहारा लिया । स्वयं बुद्ध को उपास्य देव मानकर उनकी भक्ति करने का प्रतिपादन किया गया और बुद की मूर्तियाँ बनने लगीं। फिर २४ अप्रतीत बुद्ध, २४ वर्तमान बुद्ध स्त्रीर २४ भावी बुद्धों की कल्पना की गई। इतना ही नहीं, बोधिसत्वों श्रीर अपनेक तान्त्रिक देवियों त्रादि की भी कल्पना की गई, त्रीर इन सबकी मूर्तियाँ बनने लगीं । बौद्ध भिच् त्रों ने गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी भिक्तमार्ग द्वारा निर्वाण पद की प्राप्ति को संभव बताया। इस मिक मार्ग महायान - पर हिंदू धर्म या भगवद्गीता का बहुत प्रभाव पड़ा । इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं---

(१) हीनयान संप्रदाय के ग्रंथ पाली में ऋौर महायान संप्रदाय के अंथ संस्कृत में हैं।

- (२) महायान मार्ग में भक्ति-मार्ग की प्रधानता है।
- ( १ ) हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध देवता के रूप में पूजे नहीं जाते थे, परंतु महायान में देवता मानकर बुद्ध की पूजा होने लगी।

बौद्ध धर्म के पतन के कारण-भारत में इस महायान संप्रदाय का प्रचार बहुत बढ़ता गया, इतना ही नहीं, बौद्ध दर्शन पर भी हिंदू दर्शन का प्रभाव बहुत पड़ा । नष्ट होता हुन्ना बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म पर भी गहरा प्रभाव डाले बिनान रहा। हिंदु श्रों ने बुद्ध को भी विष्णा का नवाँ श्रवतार मानकर बौद्ध जनता का ध्यान ऋपनी ऋोर आकर्षित कर लिया। दोनों धर्मों में इतनी समानता बढ़ गई कि बौद्ध त्रौर हिंदू दंतकथात्रों में भेद करना कठिन हो गया। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुन्ना कि लोग बौद्ध धर्मको छोड़ कर हिंदू धर्म का, जिसमें सब प्रकार की स्वतंत्रताएँ थी, आश्रय लेने लगे। बौद्ध धर्म का श्राहंसावाद यद्यपि मनोमोहक था, परंत कियात्मक नहीं रह गया था। राजा त्रों को युद्ध करने पड़ते थे, साधारण जनता भी मांसाहार छोड़ना प्रसंद नहीं करती थी। हिंदू धर्म में ये रुकावटें न थीं श्रीर फिर ब्राह्मणों द्वारा बुद्धदेव विष्णु के अवतार मान लिए जाने पर बहुत से बुद्ध-भक्तों की रुचि भी हिंदू धर्म की स्त्रोर बढ़ने लगी। स्रत्यंत पाचीन काल से ईश्वर पर विश्वास रखती हुई स्त्रार्य जाति का चिरकाल तक श्रनीश्वरवाद को मानना बहुत कठिन था। इसी तरह बौद्धों का वेदों पर अविश्वास हिंदुओं को बहुत खटकता था। कुमारिल तथा अन्य ब्राह्मणी ने बौद्धों के इन दोनों सिद्धांतों का जोरों से खंडन श्रारंभ किया। उनका यह त्र्यांदोलन बहुत प्रवल था त्रौर इसका परिगाम भी बहुत व्यापक हुआ। कुमारिल के बाद ही शंकराचार्य के आ जाने से इस आंदोलन ने श्रौर भी जोर पकड़ा। 'शंकरिद िवजय' में कुमारिल के द्वारा शंकर की निम्नलिखित श्लोक कहलाया गया है। इससे शंकर के ऋांदोलन की व्याप-कता का पता लगता है-

> भुत्यर्थं धर्मविमुखान् सुगतान् निहन्तुं जातं गुहं सुवि भवंतमहं नु जाने ॥

त्रर्थात् वेदार्थ से विमुख बौद्धों को नष्ट करने के लिये त्र्याप गुह (कार्ति-केय ) रूप से उत्पन्न हुए हैं ऐसा मैं मानता हूँ ।

इसी तरह दूसरे स्थानीय ब्राह्मणों ने भी हिंदू धर्म के प्रचार में बहुत सहायता दी। जहाँ हिंदू धर्म को राजधर्म बनाने से बौद्ध धर्म की चित हुई वहाँ स्वयं बौद्ध धर्म में भी बहुत सी त्रुटियाँ द्या गई थीं; उसके बहुत से संप्रदायों में विभक्त होने का उल्लेख पहले किया जा चुका है, छोटी छोटी बातों के कारण मत-भेद पैदा हो रहे थे। इसके ब्राह्मितरक्त बौद्ध भिच्नुक्रों में बाह्म ब्राइंबर की श्रिषकता हो जाने के कारण भी जनता की उन पर से अद्धा उठती गई। श्रव बौद्ध भिच्नु वैसे सदाचारी श्रीर महात्मा न रहे थे। उनमें भी श्रिषकार-लिप्सा, धन-लिप्सा श्रादि दोष श्रा गए थे। वे मठों श्रीर विहारों में श्राराम से रहने लगे थे। उन्हें जनता के सुख-दुःखों का श्रिषक ध्यान न रहा था। इन सब बातों का बौद्ध धर्म पर बहुत धातक परिणाम हुश्रा। बौद्ध धर्म राज्य की सहायता पाकर जिस वेग से बढ़ा था उसी वेग से, राज्य की महायता न पाने तथा श्रन्य उपर्युक्त बातों से, उसका पतन हुश्रा।

बौद्ध धर्म के पतन का ऐतिहासिक घटनाक्रम—मीर्यवंश के स्रांतिम राजा बृहद्रथ के देहांत के साथ ही बौद्ध धर्म की स्रावनित का प्रारंभ हो चुका था। बृहद्रथ को मारकर उसका शुंगवंशी सेनापित पुष्यिमत्र मौर्य-साम्राज्य का स्वामी वन गया। उसने फिर वैदिक धर्म का पत्त ग्रहण कर दो स्रश्वमेध यज्ञ किए। संभवतः उसने बौद्धों पर स्रत्याचार भी किया, ऐसा बौद्ध ग्रंथों से पाया जाता है। वस्तुतः यहीं से बौद्ध धर्म की स्रवनित प्रारंभ होती है। उसी काल में राजपूताने में मध्यमिका (नगरी) के राजा पाराशरीपुत्र सर्वतात ने भी स्रश्वमेध यज्ञ किया। ऐसे ही दिच्चण में स्रांध्र (सातवाहन) मंशी वैदिश्री शातकणों के समय में स्रश्वमेध, राजस्य, दशरात्र स्रादि यज्ञ हुए। इसी तरह गुप्तवंशी समुद्रगुप्त स्रौर वाकाटकवंशियों के समय में भी स्रश्वमेध स्रादि यज्ञ हुए, जैसा कि उनके समय के शिलालेखादि से पाया जाता है। इस प्रकार मौर्य-साम्राज्य के स्रांत से वैदिक धर्म की उन्नति के साथ साथ बौद्ध धर्म का हास होने लगा। फिर वह क्रमशः स्रवनत होता ही गया। हुएन्स्संग

के यात्रा-विवरण से पाया जाता है कि उसके समय अर्थात् सातवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में वैदिकधर्मावलंबियों की संख्या बढ़ने और बौद्धों की घटने लगी थी। बाण्मह के कथन से पाया जाता है कि थानेश्वर के वैसवंशी राजा प्रभाकर-वर्द्धन के ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्द्धन ने अपने पिता का देहांत होने पर राज्यसुल को छोड़कर भदंत (बौद्ध भिज्जक) होने की इच्छा प्रकट की थी और ऐसा ही विचार उसके छोटे भाई हर्ष का भी था, जो कई कारणों से फलीभूत न हो सका। हर्ष भी बौद्ध धर्म की ओर बड़ी रुचि रखता था। इन बातों से निश्चत है कि सातवीं शताब्दी में राजवंशियों में भी, वैदिक धर्म के अनुयायी होने पर भी, बौद्ध धर्म की ओर सद्भाव अवश्य था। वि० सं० ८४७ (ई० स० ७६०) के शरगढ़ (कोटा राज्य) के शिलालेख से पाया जाता है कि नागवंशी देवदत्त ने कोशवर्द्धन पर्वत के पूर्व में एक बौद्ध मंदिर और मट बनवाया था, जिससे अनुमान होता है कि वह बौद्ध धर्मावलंबी था। ई० सन् की बारहवीं शताब्दी के अंत तक मगध और बंगाल को छोड़कर भारतवर्ष के प्रायः सभी विभागों में बौद्ध धर्म नष्टप्राय हो चुका था और वैदिक धर्म ने उसका स्थान ले लिया था।

# जैन धर्म

जैन धर्म की उत्पत्ति श्रीर उस समय का हिंदू धर्म — जैन धर्म भी बौद्ध धर्म से कुछ पूर्व भारतवर्ष में प्रादुर्भृत हुश्रा। महावीर का निर्वाण गौतम बुद्ध से पूर्व हो चुका था। उस समय के वैदिक धर्म के मुख्य सिद्धांत ये थे।

- १-वेद ईश्वरीय ज्ञान है।
- २-वैदिक देवताश्रों-इन्द्र, वहण श्रादि-की पूजा।
- ३-यशों में पशुहिंसा।
- ४-वर्णव्यवस्था।
- ५---श्राश्रमव्यवस्था
- ६--श्रात्मा श्रौर परमात्मा का सिद्धांत।
- ७-कर्मफल श्रीर पुनर्जन्म का सिद्धांत।

महावीर तथा बुद्ध ने उपर्युक्त पहले पाँच सिद्धांतों को ऋस्वीकार किया।
महावीर ने केवल दो ऋाश्रम—वानप्रस्थ ऋौर संन्यास—माने, जब कि बुद्ध
ने केवल सन्यासाश्रम पर ही जोर दिया। परमात्मा को महावीर ने स्वीकार
न किया ऋौर बुद्ध ने भी इस पर कोई विचार न किया। बौद्ध धर्म के विषय
में हम ऊपर लिख ऋाए हैं इसलिये यहाँ केवल जैन धर्म ऋौर उसकी प्रगति
पर कुछ प्रकाश डालने का यल करेंगं।

जैनों के कथनानुसार महावीर २४वें तीर्थेकर थे। उनसे पूर्व २३ तीर्थंकर हो चुके थे। संभवतः यह कल्पना बौद्धों के २४ बुद्धों की कल्पना का ऋनुकरण हो, ऋथवा बौद्धा ने जैनों से यह ली हो। महावीर राजा सिद्धार्थ व्यक्तिय के पुत्र वैशाली में उत्पन्न हुए; उन्होंने तीस वर्ष की ऋवस्था में दीद्धा ली ऋौर बारह वर्ष तक छुद्धवेश में रहकर कठिन तपस्या की। उसके बाद उन्होंने ऋपने मत का प्रचार ऋगरंभ किया और ७२ वर्ष की ऋवस्था में उनका निर्वाण हुआ।

जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत — जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत ये हैं। जैन धर्मावलंबी जीव, श्राजीव, श्राश्रव (मन, वचन श्रीर शरीर का व्यापार एवं श्रुभाश्रुभ के बंध का हेतु), संवर (श्राश्रव का रोकनेवाला), बंध, निर्जरा (बंधकमों का त्त्य), मोल, पुर्य, श्रीर पाप नौ तत्त्व मानते हैं। जीव श्रामादि श्रीर श्रानंत है जीव श्रायोत् चैतन्य श्रात्मा कर्म का कर्त्ता श्रीर फल का भोका है। पृथ्वी, जल, श्राम, वायु श्रीर वनस्पति यह सब व्यक्त श्रीर श्राव्यक रूप से चैतन्य गुण वाले हैं। काल, स्वभाव, नियति, कर्म श्रीर उद्यम उत्पत्ति के मुख्य कारण हैं। इन्हां पाँच निमित्तों से परमाणु (पुद्गल) नियमपूर्वक श्रापत में मिलते हैं, जिससे जगत् की प्रवृत्ति होती है श्रीर यही कर्म के फल देते हैं। जीव के साथ कर्मों का संयोग रहने से उनके भोग के वास्ते वह बार बार शरीर धारण करता है। जीव सम्यक् दर्शन, सम्यक् श्रान श्रीर सम्यक् चरित्र द्वारा कर्मों के बंधन से ख्रूटकर श्रपने रूप में स्थित होता है। ये तीनों जैन धर्म के रल हैं। मुक्ति का मुख्य साधन केवल श्रान है। शरीर छोड़ने के बाद मुक्त चौसठ हजार योजन लंबी शिला पर श्रधर में स्थित होकर सदा श्रपने ही शान में लोकालोक देखता हुश्रा श्रानंद

से रहता है। जैन लोग सृष्टि का कर्ता ईश्वर को नहीं मानते। उनके मतानुसार यह सृष्टि अनादि श्रीर श्रनंत है। प्रलय होने के समय बैताढ्य पर्वत में सब प्रकार के जीवों के जोड़े रह जाते हैं, उन्हीं से फिर सृष्टि का प्रारंभ होता है। रूप, रस, गंघ स्पर्श, शब्द श्रीर किया से रिहत श्रातीद्रिय, श्रावनाशी, श्रानुपाधि, श्रबंध, श्रवलेशी, श्रामूर्ति, शुद्ध चैतन्य रूप श्रातमा ही निश्चय देव है। इससे पृथक् कोई ईश्वर नहीं। श्रात्मस्वरूप का यथार्थ बोध करनेवाला मनुष्य ईश्वरपद को प्राप्त हो जाता है। मनोगृप्ति, वचनगुप्ति श्रीर कायगुप्ति के साथ पंच महावत (श्राहिसा, सत्य-भाषण, श्रस्तेय, बहाचर्य श्रीर श्रापरिग्रह) तथा चमा, निरिममानता, तृष्णात्याग, तप, संयम, सत्य, श्रीच, श्राकंचन श्रीर बहाचर्य श्रादि अमण्यधर्मी का पालन करनेवाला गुरु होता है। दया श्रीर श्रहिंसा जैनों का मुख्य धर्म है; वे वेदों को नहीं मानते। उनमें वत उपवास श्रीर तपस्या का विशेष महत्त्व है। कई देवी देवताश्रों को भी जैनी मानते हैं। कई साधुश्रों श्रादि के श्रनशन वत से प्राण् छोड़ने के उदाहरण भी मिले हैं।

बौद और जैन धर्म का पार्थक्य— बौद्ध धर्म श्रौर जैन धर्म में बहुत सी समानताश्रों को देखकर कुछ यूरोपीय विद्वानों ने संदेह किया है कि ये धर्म एक ही स्रोत से निकले हैं श्रौर बुद्ध महावीर का शिष्य था। पीछे से यह दो मतों में बट गया। वस्तुतः यह ठीक नहीं है। दोनों धर्म भिन्न भिन्न भिन्न धर्म ग्राह्म के एक धर्म-लेख में निर्मिधों (जैनों) श्रौर श्राजीवकों के लिये धर्ममहामातृकों को नियुक्त करने का उल्लेख मिलता है। स्वयं बुद्ध गृहस्थाश्रम छोड़ने के बाद ऐसे साधुश्रों के साथ रहे थे, जो तपोमय जीवन व्यतीत करते थे। संभवतः ये जैन होंगे श्रौर इन्हीं के संग में रहकर बुद्ध ने इनकी बहुत सी बातों का बौद्ध धर्म में समावेश कर लिया हो।

जैन धर्म के संप्रदाय—बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी दो मुख्य विभागों—दिगंबर ऋौर श्वेतांबर—में विभक्त हो गया । दिगंबर साधु नम रहते हैं। श्रौर श्वेतांबर सफेद या पीले कपड़े पहनते हैं। इन दोनों शाखाश्रों

<sup>े</sup> बगमंदिरलाल बैनी, 'माउट लाइंस भाफ जैनिक्म', ए० ७--६६

के सिद्धांतों में विशेष मतभेद नहीं है। दिगंबर स्त्री का मोच होना नहीं मानते श्रौर श्वेतांबर मानते हैं। दिगंबर तीर्थंकरों की प्रतिमा पूजते हैं, परंतु श्वेतांबरों की तरह पुष्प, धूप श्रौर वस्त्राभूषण से पूजा नहीं करते। उनका कहना है कि तीर्थंकर वीत-राग थे, फिर इस प्रकार रागयुक्त द्वव्यादि से सेवा कर उनको सरागी बनाना महापाप है। यह भेद कब हुआ, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

जैन धर्म का अधिक प्रचार न होने के कारण — यद्यपि बौद्ध मत का अपेचा जैन मत का प्रादुर्भाव पहले हुआ था, तथापि उसका बौद्ध धर्म के समान प्रचार नहीं हुआ। इसके कई कारण हैं। बौद्ध मत के सिद्धांत शीष्ठ ही प्राकृत भाषा में लिखे गए और जैन-सिद्धांत दीर्घ-काल तक ग्रंथरूप में परिण्यत नहीं किए गए। ऐसा माना जाता है कि ई० सन् की पाँचवीं शताब्दी के मध्य में देवधिंगणि चमाश्रमण ने वलमी की धमपरिषद् में उनकें धमंग्रंथों को लिपिबद्ध कराया। बौद्ध भिच्च श्रों का जीवन जैन साधुश्रों की अपेचा अधिक सरल और कम कठोर एवं तपस्यामय होता था, जिससे भी लोगों का आकर्षण बौद्ध मत की श्रोर अधिक हुआ। फिर जैन धर्म को राजधर्म बनाकर उसका प्रचार करनेवाले राजा कम मिले, जैसे कि बौद्ध धर्म को श्रशोक और कनिष्क आदि मिले थे। केवल किलंग के राजा खारवेल ने, जो ई० सन् की दूसरी शताब्दी के आसपास हुआ था, जैन धर्म को स्वीकार कर उसकी कुछ उन्नांत की। इन कारणों से जैन धर्म का प्रचार बहुत शनैः शनैः हुआ।

जैन धमें की उन्नित श्रीर श्रवनित—हमारे निर्दिष्ट काल में जैन धर्म का प्रचार त्रांध्र, तामिल, कर्नाटक, राजपूताना, गुजरात, मालवा तथा बिहार श्रीर उड़ीसे के कुछ भाग में था। दिच्या में ही जैनों ने श्रपने मत का विशेष प्रचार किया। वहाँ वे संस्कृत भाषा के शब्दों का बहुत प्रयोग करते थे जिसका परियाम यह हुन्ना कि दिच्या की तामिल, श्रांध्र श्रादि भाषाश्रों में संस्कृत के बहुत से शब्द मिल गए। जैनों ने वहाँ पाठशालाएँ भी खोलीं। श्राज भी वहाँ बालकों को वर्यामाला सिखाते समय पहला वाक्य

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> सी० बी० बैंच, 'हिस्ट्री आफ मीडिएवल शंडिया', जिल्द ३, ५० ४०५-६

'कॅ नमः सिद्धम्', पढ़ाता जाता है, जो जैनों की नमस्कार-विधि है। दिच्या में कई राजाश्चों ने जैन धर्म को श्राश्रय दिया। तामिल प्रदेश में पांड्य श्रोर चोल राजाश्चों ने जैन गुक्श्नों को दान दिए, उनके लिये मदुरा के पास मंदिर श्रीर मठ बनवाए। शनैः शनैः जैनों में भी मूर्तिपूजा का प्रचार बढ़ा श्रीर तीर्थकरों की मूर्तियाँ बनने लगीं। हमारे निर्दिष्ट समय के मध्य काल से इस धर्म का उधर ह्वास होना भी प्रारंभ हो गया।

शैव-मत के प्रचारकों ने वहाँ जैन धर्म को बहुत चृति पहुँचाई। चौल राजात्रों ने, जो पीछे शिव के भक्त हो गए थे, जैन धर्म को वहाँ से उठाने के लिये पर्याप्त प्रयक्त किया । राजराज चील ने मदुरा के मंदिर में बहुत से शैव साधुश्रों की प्रतिमाएँ बनवाकर रखवाईं। कर्नाटक में पहले चालुक्यों ने जैन धर्म को बहुत सहायता पहुँचाई थी श्रौर दिख्ण के राष्ट्रकूटों के समय (ई॰ स॰ ८००-१००) में जैन धर्म बहुत उन्नत हुन्ना था। पिछुले चालुक्य राजात्रों ने (ई॰ स॰ १००० - १२००) शैव धर्म स्वीकार कर जैन धर्म को वहाँ से उठाने का प्रयत्न किया। जैन प्रतिमाएँ उठाकर वहाँ पौराणिक देवतात्रों की प्रतिमाएँ फिर से रक्खी गईं। तंगभद्रा से परे के कर्नाटक प्रदेश में गंगवंशी राजा जैन थे । ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में चोल राजाश्रों ने गंगवंशी राजा को परास्त कर दिया । शनैः शनैः होयसल राजाश्रों ने गंगवाडि पर ऋधिकार कर लिया। वे भी पहले जैन थे, परंतु रामानुज ने विज्यावर्धन को वैष्णव बनाकर मैसूर में वैष्णव मत का प्रचार प्रारंभ कर दिया। इस तरह प्रायः संपूर्ण दिल्ला में जैन धर्म क्रमशः चीण होता गया। इस अवनित के मुख्य कारण शैव मत का प्रचार श्रीर वहाँ के राजाश्रों का जैनियों पर श्रत्याचार ही थे। उड़ीसा में भी शैव मत ने श्राकर उसके पैर उखाड़ दिए। वहाँ के राजाम्रों ने जैन धर्म पर म्रात्याचार कर उसे नष्ट कर दिया ।

जब दिच्या में जैन धर्म का इस तरह हास हो रहा था, पश्चिम में वह बढ़ने श्रौर ममृद्ध होने लगा। राजपूताना, मालवा श्रौर गुजरात में यह धर्म

<sup>ै</sup> सी वो वें वें व, 'हिस्ट्री आफ मीडिएवल इंडिया', जिल्द ३, ५० ४०६-१०

बहुत बढ़ने लगा, यद्यपि इन प्रदेशों के राजा भी शैव थे। जैन त्र्याचार्य हैमचंद्र जैन धर्म की इस वृद्धि का मुख्य कारण था। हेमचंद्र गुजरात में एक श्वेतांवर वैश्य के यहाँ १०६४ ई० में उत्पन्न हुआ था। पढ़-लिखकर यह अनिहलवाड़ा के जैन उपाश्रय का आचार्य हुआ। वह संस्कृत और प्राकृत का बड़ा भारी विद्वान् था। उसने द्वयाश्रयमहाकाव्य, देशीनाममाला, संस्कृत और प्राकृत के व्याकरण आदि अनेक ग्रंथ लिखे। गुजरात के राजा जयमिंह (सिद्धराज) और कुमारपाल पर उसका बहुत प्रभाव था। कुमारपाल ने जैन धर्म स्वीकार कर उसकी उन्नति के लिये बहुत प्रयक्त किया, जिसने गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, राजपूताना और मालवे में जैन धर्म का प्रचार बहुत हुआ।

इन प्रदेशों के ऋतिरिक्त शेष भारत में जैन धर्म का प्रचार नहीं के बराबर हुआ। पीछे से कहो कहीं मारवाड़ी व्यापारियों ने जैन-मंदिर ज़रूर बनवाए हैं, परंतु जैन धर्म के ऋनुयायी बहुत थोड़े ही रह गए हैं।

## ब्राह्मण धर्म

प्राचीन बाह्मण धर्म— भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से वैदिक धर्म प्रचलित था! ईश्वर की उगासना, यज्ञ करना तथा वर्ण्व्यवस्था ख्रादि इसके मुख्य ख्रंग ये। यज्ञ में पशु-हिंसा भी होता थी। ईश्वर की उपासना उसके भिन्न भिन्न नामों के ख्रनुसार भिन्न भिन्न रूप में होती थी। प्रायः सारे भारतवर्ष में वैदिक धर्म का प्रचार था। बौद्ध धर्म की उन्नति के समय में उसे राज्य की सहायता मिलने के कारण हिंदू धर्म का प्रचार शनैः कम होता गया; और जैन धर्म ने भी इसे कुछ हानि पहुँचाई। बौद्ध और जैन धर्मों की उन्नति के समय में भी वैदिक धर्म या हिंदू धर्म जीए तो हुआ, परंतु नष्ट नहीं हुआ। ज्योही बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा त्योही हिंदू धर्म ने बहुत वेग से उन्नति ख्रारंभ की और वह बहुत विकसित तथा पल्लवित होने लगा।

**बाह्यण धर्म में मृर्ति पूजा का प्रचार** - बौद्ध धर्म से ही हिंदूधर्मा-

<sup>े</sup> सी विव वैच 'हिस्ट्री आफ मीडिएवल इंडिया', जिल्द ३, ए० ४११

वलंबियों ने बहुत सी बातें सीखां। उपास्यदेवों की पूजा के लिये उनकी मूर्तियों की कल्पना हुई। मूर्तिपूजा कब से प्रचलित हुई, यह नहीं कहा जा सकता। सबसे प्रथम ई० पूर्व २०० के नगरी के शिलालेख में संकर्षण और वासुदेव की मूर्तिपूजा के लिये मन्दिर बनाने का उल्लेख मिलता है। यह मूर्तिपूजा का सबसे प्राचीन लिखित उदाहरण है। इससे ज्ञात होता है कि यह प्रथा उससे बहुत पहले प्रचलित हो चुकी थी। हिंदू धर्म का ज्यों ज्यों पुनः प्रचार बढ़ता गया त्यों त्यों उसमें भिन्न भिन्न आचार्यों ने धार्मिक संप्रदाय भी बनाने शुरू किए। सबसे पहले हम वैष्णव संप्रदाय पर कुछ विचार करेंगे।

वैष्ण्व संप्रदाय का उद्भव—भगवद्गीता के विराट् रूप के वर्णन को लक्ष्य में रखकर सात्वतों (यादवों ने वासुदेव की भिक्त के प्रचार के लिये उनकी उपासना चलाई, जो सात्वत या भागवत संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुई। लोगों में कर्मकांड श्रीर बड़े यशों से घृणा उत्पन्न हो गई थी। इसलिये उन्होंने इस भिक्तमार्ग को बहुत पसंद किया। भिक्तमार्ग का प्रचार होने पर समय पाकर विष्णु की मूर्तियाँ भी बनने लगीं, इसका काल श्रीनिश्चत है; परंतु नगरी के उपर्युक्त शिलालेख में, जो ई० पूर्व २०० का है, संकर्षण श्रीर वासुदेव की पूजा के लिये शिलाप्राकार बनाने का उल्लेख है। इससे पहले मूर्ति का उल्लेख शिलालेखों में नहीं मिलता। तो भी ईसवी सन् पूर्व की चौथी शताब्दी का लेखक मेगास्थनीज मथुरा के श्रूरसेनी यादवों के संबंध में हैरिक्लिस (हरिकृष्ण, वासुदेव) की पूजा का उल्लेख करता है। पाणिनि ने भी श्रपने स्त्रों में वासुदेव के नाम का उल्लेख किया है, जिस पर टीका करते हुए पतंजिल ने वासुदेव को श्राराध्य देवता कहा है। श्रनुमान होता है कि पाणिनि के समय (ई० पूर्व ६००) में भी वासुदेव की पूजा प्रचलित हो चुकी थी श्रतः भागवत संप्रदाय तथा मूर्ति-पूजा उससे भी प्राचीन होगी ।

वैष्णव धर्म के सिद्धांत श्रीर उसका प्रचार—वैष्णव संप्रदाय ने

<sup>ै</sup> सर रामकृष्ण गोपाल मोडारकर 'वैष्णविष्म, दैविष्म एंड अदर माइनर ' रिक्रिज़स सिस्टम्स', ए० ⊏-०१

वैदिक धर्म के यज्ञ यागादि नहीं छोड़े। इस संप्रदाय के लोग भी ऋश्वमेधादि बड़े बड़े यज्ञ करते रहे, जिनमें पशुहिंसा होती रही। पीछे से वैष्णावों ने बौद धर्म से प्रभावित होकर ऋहिसा को प्रधानता दी । भागवत संप्रदाय का मुख्य प्रंथ पंचरात्रसंहिता है। इस संप्रदायवाले ऋभिगमन ( मंदिर में जाना ), उपादान ( पूजा की सामग्री एकत्र करना ), इज्या ( पूजा ), स्वाध्याय ( मंत्रों का पढ़ना ) श्रौर योग से भगवान् का साचात्कार होना मानते थे। फिर वैष्णुवों ने विष्णु के चौबीस अवतारो-अह्मा, नारद, नर-नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वंतरि, मोहिनी, दिखंह, वामन, परश्राम, वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, हंस त्र्रीर इयग्रीव-की कल्पना की; जिनमें से दस श्रवतार—मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृतिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध श्रीर किलक-मुख्य माने गए। बुद्ध श्रीर ऋषभ को हिंदु श्रों के अवतारों में स्थान देन से निश्चित है कि बौद्ध श्रीर जैन धर्म का प्रभाव हिंदू धर्म पर पड़ गया था, ऋौर इसलिये उनके प्रवर्तक विष्णा के अवतारों में सम्मिलित किए। संभव है कि चौबीस अवतारों की यह कल्पना भी बौद्धों के २४ बुद्ध ऋौर जैनों के २४ तीर्थकरों की कल्पना के श्रानुकरण पर हुई हो। विष्णु के मंदिर ई० सन् पूर्व २०० से लेकर इमारे निर्दिष्ट काल तक ही नहीं, अब तक बराबर वन रहे हैं। शिलालेखों, ताम्रपत्रों एवं प्राचीन ग्रंथों में विष्णु-पूजकों का वर्णन मिलता है। दि च्रिण में भागवत संप्रदाय का प्रचार नवीं शताब्दी के आसपास हुआ और उधर के ब्रालवार राजा कृष्ण के परम भक्त थे। पीछे से ब्रालवार भी राम के भक्त होने लग गए। यह स्त्राश्चर्य की बात है कि राम के विष्या के स्रवतार होते हुए भी दसवीं शताब्दी तक उनके मंदिरों या मूर्तियों के होने का कहीं पता नहीं लगता, श्रीर कृष्ण के समान राम की भक्ति प्राचीन काल में रही हो, ऐसा नहां पाया जाता। पीछे, से राम की भी पूजा होने लगी रामनवमी श्चादि त्यौहार मनाए जाने लगे ।

१ सर रामकृष्य गोपाल मां डारकर, 'वैष्यविज्म, शैविज्म एंड श्रदर माइनर रिलिजस सिस्टम्स', ए० ३९-४७

रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत संप्रदाय—शंकराचार्य के ब्रद्वैत-वाद के प्रचार से भक्ति-मार्ग को गहरा धक्का लगा । स्रात्मा स्रौर ब्रह्म में एकता होने पर किसी की भक्ति की स्नावश्यकता न रही, इसलिये रामानुज ने, जिसका जन्म १०१६ ई० में हुआा, भिक्त-मार्ग का प्रचार करने के लिये ब्रद्वितवाद का खंडन करना प्रारंभ किया। उस समय के चोल राजा ने, जो शैव था, रामानज की वैष्णव धर्म में भक्ति देखकर उसे सताया, जिससे वह भागकर द्वारसमुद्र के यादवों के पास पहुँचा और वहीं उसने अपना कार्य आरंभ किया। फिर मैसूर के राजा विष्णवर्द्धन को वैष्णव बनाकर वह दिल्लाण में अपना प्रचार करने लगा। उसने लोगों को बताया कि भक्तिमार्ग के लिये श्चानयोग त्रीर कर्मयोग दोनों की त्रावश्यकता है। यश, व्रत, तीर्थयात्रा, दान त्रादि से त्रात्मा की शुद्धि होतों है। ज्ञानयोग भक्ति की स्रोर ले जाता है स्त्रीर भक्ति से ईश्वर का साचात्कार होता है। जीवात्मा स्त्रीर जगत् दोनों ब्रह्म से भिन्न होने पर भी वस्तुतः भिन्न नहीं हैं। सिद्धांत में ये एक ही हैं. परंतु कार्यरूप में एक दूसरे से भिन्न और विशिष्ट गुणों से युक्त हैं। इस संपदाय के विशेष दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन दर्शन के संबंध में किया जायगा। रामानुज के इस संप्रदाय का प्रचार दिल्ला में ऋधिक और उत्तर में कम हन्ना ।

मध्वाचार्य और उनका संप्रंदाय—ग्यारहवां सदी श्रीर उसके पीछे के वैष्णव श्राचार्यों का मुख्य उद्देश्य श्रद्धैतवाद को दूर करके भक्ति संप्रदाय स्थापित करना था। यद्यपि रामानुज ने विशिष्टाद्धैत संप्रदाय चला-कर शंकर के श्रद्धैत के प्रभाव को नष्ट करने का प्रयत्न किया, तथापि वह उसमें पूर्णतया सफल न हुआ। विशिष्टाद्धैत के सिद्धांतों से ब्रह्म श्रीर जीव में परस्पर भेद सिद्ध न हुआ, इसलिये बारहवां शताब्दी के वैष्णव श्राचार्य मध्वाचार्य को विशिष्टाद्धैत संतुष्ट न कर सका। उसने परमात्मा, श्रात्मा श्रीर प्रकृति तीनों को भिन्न मानकर श्रपने नाम से 'मध्व' संप्रदाय चलाया। इसके

<sup>े</sup> सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, 'वैष्णविज्म, शैबिज्म एंड अदर माइनर रिलिजस सिस्डम्स', ए० ५१-५७

दार्शनिक सिद्धांतों का परिचय हम दर्शन के प्रकरण में देंगे। मध्वाचार्य का जन्म शंक सवत् १११६ (ई० स० ११६७) में हुआ था। उसने भी वेदांत दर्शन श्रीर उपनिषदों का श्रपने सिद्धांतों के श्रनुकुल भाष्य किया। किसी प्रामाणिक ग्रंथ का ऋाश्रय लिये बिना ससफलता का मिलना कठिन था. इसलिये रामायण वर्णित राम ऋौर सीता की मूर्तियों की पूजा पर उसने जोर दिया श्रीर अपने शिष्य नरहरितीर्थ को जगन्नाथ ( उड़ीसा ) में राम श्रीर सीता की मूर्तियाँ लाने को भेजा। नरहरितीर्थ के त्रातिरिक्त उसके प्रमुख शिष्य पद्मनाभतीर्थ, माधवतीर्थ ग्रीर त्राचोम्यतीर्थ थे। मध्य संप्रदायवाले वैराग्य, शम, शरणागति (ईश्वर के शरण में ऋपने को सौंप देना), गुरुसेवा, गुरुनुख से ऋध्ययन, परमात्मभक्ति, ऋपने से बड़ों में भक्ति, समवयस्कों भें प्रम ऋौर श्रपने से छोटों पर दया, यज्ञ, संस्कार, सब कार्य हरि के समर्पण करना तथा उपासना आदि अनेक साधनों से मोच की प्राप्ति मानते हैं। मध्व के अनु-यायी मस्तक पर दो सफेद सीघी रेखाएँ डालकर बीच में एक काली रेखा खोंचते हैं श्रौर मध्य में लाल बिंदु लगाते हैं। इनके वस्त्रों पर भी बहुधा शंख, चक्र, गदा, श्रादि के चित्र श्रांकित होते हैं। इस संप्रदाय का प्रचार दिचा कर्नाटक में अधिक है। मध्वाचार्य के बाद भी वैष्णवों में वल्लभ त्रादि संप्रदायों का उदय हुन्ना, परंतु वे हमारे समय से पीछे के हैं।

विष्णु की मूर्ति—विष्णु की मूर्ति पहले चतुर्भुज होती थी या दिभुज, इसका ठीक निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि पाँचवीं शताब्दी के पूर्व की बनी हुई उनकी कोई मूर्ति नहीं मिली। युद्ध और सूर्य की सब मूर्तियाँ दिभुज मिलती हैं और कडिफिसिस के पहली शताब्दी के सिक्के पर बैल के पास खड़ी हुई त्रिश्क्षणधारी शिव की मूर्ति बनी हैं, जो बुद्ध के समान दिभुज ही है। जैसे हिंदुओं ने बुद्धावतार को मूर्ति को चतुर्भुज बना दिया वैसे ही विष्णु और शिव की मूर्तियाँ पोछे से चतुर्भुज बनो हों तो कोई आश्चर्य नहां। भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियों के बनने के प्रवाह में विष्णु की चौदह और

<sup>े</sup> सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, 'वैष्णविष्म, शैविष्म, एंड श्रदर माहनर रिलिजस सिस्टम्स' प्र ५७-६१

चौबीस हाथवाली मूर्तियों की कल्पना भी की गई स्त्रीर उनके हाथों में भिक्ष भिन्न स्त्रायुध दिए गए। ऐसी भी कुछ मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। विष्णु कं त्रिमूर्तियाँ तीन मुखवाली भी मिली हैं, जिनमें या तो किरीट सहित विष्णु वे तीन मुख धदर्शित किए गए या मध्य में विष्णु स्त्रीर दोनों स्त्रोर कमशः वराह स्त्रीर नृसिंह की मूर्तियाँ बनाई गईं। शायद ये मूर्तियाँ शिव की त्रिमूर्ति क स्त्रनुकरण हों।

**शैव संप्रदाय** —विष्णु के समान शिव की भी उपासना श्रौर पूजा शुरू हुई श्रीर उसके उपासक उसी को सृष्टि का कर्ता धर्ता श्रीर हर्ता मानने लगे इस संप्रदाय के प्रथ 'त्रागम' नाम से प्रसिद्ध हुए । इस मत को माननेवाले भिरु भिन्न प्रकार की शिव की मूर्तियाँ बनाने आर पूजने लगे। वे शिव की मूर्ति के या तो छोटे स्तंभ की त्राकृति का गोल लिंग, या ऊपर का भाग गोल श्रीर चारी तरफ चार मुख बनाने लगे। ऊपर का भाग विश्व या ब्रह्मांड का सचक श्रीर चारों तरफ के मुखों में से पूर्ववाला सूर्य का, उत्तरवाला ब्रह्मा का, पश्चिमवाला विष्णा का त्रीर दिस्णवाला रुद्र का स्चक होता था। कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी मिली हैं, जिनके चारो त्रीर मुख नहीं, किंतु इन चारो देवता हो की मूर्तियाँ ही बनी हुई हैं। कुछ ऐमी मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जिनमे ऊपर तो चारों मुख हैं श्रीर नीचे उनके सूचक देवताश्रों की खड़ी मार्तयाँ बनी हैं। मूर्तियों को देखने से अनुमान होता है कि उनके बनानेवालों का यही मंतव्य होगा कि जगत् का निर्माता शिव श्रीर ये चारों देवता उसी के नाम के भिन्न भिन्न रूप हैं। शिव की विशालकाय त्रिमूर्ति भी कहीं कहीं पाई जाती है। उसके छः हाथ, जटा सहित तीन सिर श्रौर तीन मुख होते है, जिनमें से एक रोता हुआ होता है, जो शिव के रद्र कहलाने का सूचक है। उसके मध्य के दो हाथों में से एक में बोजोरा तथा दूसरे में माला, दाहिनी तरफ के दो हाथों में से एक में सर्प और दूसरे में खप्पर और बाई ऋोर के दो हाथों में से एक में पतले दंड सी कोई वस्तु श्रीर दूसरे में ढाल या काच की स्त्राकृति का कोई छोटा सा गोल पदार्थ होता है। त्रिमूर्ति वेदी के ऊपर दीवार से सटी रहती है श्रीर उसमें छाती से कुछ नीचे तक का ही हिस्सा होता है। त्रिमूर्ति के सामने भूमि पर बहुचा शिवलिंग होता

है। ऐसी त्रिमूर्तियाँ बंबई से ६ मील दूर के घारापुरी (एलिक्नैंटा) नामक टापू, चित्तौड़ के किसे, सिरोही राज्य श्रादि कई स्थानों में देखने में श्राई हैं, जिनमें सबसे पुरानी घारापुरीवाली है। शिव के तागडव-नृत्य की पाषागा या घातु की मूर्तियाँ भी कई जगह मिली हैं।

शैव संप्रदाय की भिन्न भिन्न शास्ताएँ श्रीर उनके सिद्धांत-शैव संप्रदाय सामान्य रूप से पाश्यपत संप्रदाय कहलाता था, फिर उसमें लक्कलीश संप्रदाय का प्रादुर्भीव हुन्ना, जिसकी उत्पत्ति के संबंध में ई० म० ६७१ के शिलालेख में लिखा है कि पहले भड़ोच में विष्णा ने भृगु मुनि को शाप दिया, तो भूग ने शिव की त्राराधना कर उनको प्रसन्न किया। इस पर उसके सम्मल हाथ में लकुट ( डंडा ) लिए हुए शिव का कायावतार हुआ। हाथ में लकुट लिए होने से वह लकुटीश (लकुलीश ऋथवा नकुलीश) कहलाया ऋौर जिम स्थान में वह अवतार हुआ, वह कायावतार (कारवान, वड़ौदा राज्य में ) कहलाया, श्रौर लकुलीशों का मुख्य स्थान समका गया। लकुलीश की कई मूर्तियाँ राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़, दिच्ण (मैस्र तक), बंगाल श्रीर उड़ीसा में पाई जाती हैं, जिससे शात होता है कि यह संप्रदाय बहुधा सारे भारतवर्ष में फैल चुका था। उस मूर्ति के सिर पर बहुधा जैन मूर्तियों के समान केश होते हैं, वह द्विमुज होती है, उसके दाहिने हाथ में बीजोरा त्रौर बाएँ में लकुट होता है। वह मूर्ति पद्मासन बैठी हुई होती है। लकुलीश के ऊर्ध्वरेता होने का चिह्न ( ऊर्ध्वलिंग ) मूर्ति में बना रहता है।

लकुलीश के चार शिष्यों—कुशिक, गर्ग, मित्र त्रीर कीरुष्य—के नाम लिंग पुराण (२४—१३१) में मिलते हैं, जिनके नाम से चार शैव उपसंप्रदाय चले। श्राज लकुलीश संप्रदाय को माननेवाला कोई नहीं रहा श्रीर श्रव सर्वसाधारण में से भी बहुत थोड़े से लोग लकुलीश नाम से परिचित हैं। पाशुपत संप्रदाय के लोग महादेव को ही सृष्टि का कर्ता, धर्ता श्रीर हर्ता समस्ते हैं। योगाभ्यास श्रीर भस्मस्नान को वे श्रावश्यक समस्ते हैं श्रीर मोच्च को मानते हैं। ये छः प्रकार की—हास, गान, नर्तन, हुडुक्कार (बैल की तरह श्रावाज करना), साष्टांग प्रिण्पात श्रीर जपिकयाएँ करते हैं। इसी

तरह स्त्रौर भी बहुत सी कियाए हैं, जिन्हें इस संप्रदायवाले करते हैं। शैव संप्रदाय के लोगों का विश्वास है कि जीवों के कमानुसार शिव फल देता है। पशु या चेत्रज्ञ जीव, नित्य श्रीर श्राण है। जब वह पाशों ( माया का एक रूप ) से छुट जाता है तब वह भी शिव हो जाता है, पर महाशिव की तरह स्वतंत्र नहीं होता । कर्म ऋौर पाश माया ही है : जर ऋौर योगसाधना ऋादि को भी वे मुख्य स्थान देते थे। शैबों के अन्य दो संप्रदायां-कापालिक और कालामुख-कं श्रनुयायी शिव के भैरव श्रीर रुद्र रूप की उपासना करते हैं। इन दांनों में विशेष भेद नहीं है। इनके छः चिह्न-माला, भूषण, कडल, रत, भस्म स्रोर उपवीत-मुख्य हैं। इनका विश्वाम है कि ऐमा करने से मनुष्य ग्रावागमन के चक्कर से ब्रुट जाता है। इस संप्रदाय के माननेवाले मनुष्य की खोपड़ी में खाते हैं, श्मशान की राख से शरीर मलते तथा उसे खाते भी हैं, एक डंडा ग्रीर शराब का प्याला ग्रपने पास रखते ग्रीर पात्र-स्थित देवता की पूजा करते हैं। इन बातों को वे इहलोक श्रौर परलोक में इच्छापूर्ति का साधन समभते हैं। 'शंकरिदाग्वजय' में माधव न शंकर के एक कापालिक से मिलने का उल्लेख किया है। बागा ने 'हर्षचरित' में भी एक भयंकर कापालिक ऋाचार्य का वर्णन किया है। भवभृति ने 'मालतीमाधव' में खोपड़ियों की माला पहने हुए कपालकंडला नाम की एक स्त्री का वर्णन किया है। इन दोनों संप्रदायों के साधुत्रों का जीवन बहुत भयंकर था। इस संप्रदाय के ऋनुयायी साधु ही होते थे, सामान्य जनता नहीं। ऋब ना इस संप्रदाय का ऋन्यायी शायद ही कोई हो।

काश्मीर में भी शैवधर्म का प्रचार विशुद्ध रूप में था। वसुगुप्त नं इत संप्रदाय का मूल ग्रंथ 'स्पंदशास्त्र' लिखा, जिसकी टीका उसके शिष्य कल्लट ने, जो ग्रवन्तिवर्मा ( ५५४ ई० ) के समय में था, 'स्पन्दकारिका' के नाम से की। इनका मुख्य सिद्धांत यह था कि परमात्मा मनुष्यों के कर्मफल की श्रपेद्धा न कर श्रपनी इच्छा से ही किसी सामग्री के बिना सृष्टि को पैदा करता है।

काश्मीर में सोमानंद ने दसवीं सदी में शैव संप्रदाय की एक शाखा— प्रत्यिमशा संप्रदाय—का प्रचार किया। उसने 'शिवदृष्टि' नामक ग्रंथ लिखा। इसमें श्रौर प्रथम शाखा में श्रिषिक मेद नहीं है।

जिस समय वंष्णवधर्म ऋहिंसा ऋादि का लिए हुए नए रूप में ऋाध श्रीर तामिल प्रदेश तथा पूर्व में शैव संप्रदाय के विरोध में फैल रहा था, उस समय कर्नाटक में एक नवीन शैव संप्रदाय का जन्म हुआ। कानड़ी भाषा के 'बसव पुराण' से पाया जाता है कि कलचार राजा विज्जल के समय (बार-हवा सदा ) में बसव नामक ब्राह्मण ने जैनधर्म को नष्ट करने की इच्छा से लिंगायत (वार शैव ) मत चलाया । उसके गुणों का देखकर विज्जल ने उसे श्रपना मंत्री नियत किया श्रीर वह जंगमों ( लिंगायत संप्रदाय के धर्मी-पदेशकां ) के लिये बहुत द्रव्य खर्च करने लगा। डाक्टर फ्लीट के कथना-नुसार एकात इस संप्रदाय का प्रवर्त्तक था, बसव तो इसका एक उत्तम प्रचारक मात्र था । ये जैनों के शत्र थं श्रीर उनकी मूर्तियां फिँकवाते थे । इस संप्रदाय में ऋहिंसा को मुख्य स्थान दिया गया था। इसमें हिंदू समाज के प्रधात ऋंग वर्णाव्यवस्था को कोई स्थान नहा मिला ऋौर न संन्यास या तप को ही कोई मुख्यता प्राप्त हुई। बसव ने कहा कि प्रत्येक प्राणा को, चाहे वह जंगम ही क्यों न हो, ऋपने श्रम से कमाना चाहिए, न कि भीख माँगकर। उसने सदाचार पर भी बौद्धों ऋौर जैनों की ऋपेचा कम ध्यान नहीं दिया। भक्ति इस संप्रदाय की विशेषता थी। लिंग का चिह्न इस संप्रदाय का सबसे बड़ा चिह्न है। इस संप्रदाय के लाग अपने गले में शिवलिंग लटकाए रहते हैं जो चाँदी की डिबिया में रहता है, क्योंकि इनका विश्वास है कि शिव ने अपने तत्त्व को लिंग और ऋंग में विभक्त कर दिया था। विशिष्टाद्वैत से इस संप्रदाय का कुछ समानता है । यह संपदाय वैदिक मत से बहुत बातों में भिन्न है। यज्ञोपवीत संस्कार को जगह वहाँ दोन्ना संस्कार होता है। गायत्री मंत्र की जगह वे 'ॐ नमः शिवाय' कहते हैं त्र्योर यशोगवीत की जगह गले में लिंग लटकाते हैं।

दिल्ला में शेव संप्रदाय का प्रचार—तामिल प्रदेश में भी शैव संप्रदाय का बहुत प्रचार हुआ। ये शैव, जैनां श्रीर बौद्धों के शत्र् थे। इनके धार्मिक साहित्य के ग्यारह संग्रह हैं, जो भिन्न भिन्न समय पर लिखे गए। सबसे श्रिधिक प्रतिष्ठित लेखक तिरुजानसंबंध हुआ, जिसकी मूर्ति तामिल प्रदेश के शैव मंदिरों में पूजा के लिये रखी जातो है। तामिल कवि श्रीर दार्शनिक श्रपने ग्रंथ के प्रारंभ में उसी के नाम से मंगलाचरण करते हैं। कांचीपुर के शैव मंदिर के शिलालेख से छठी सदी में शैवधर्म के दिल्ला में प्रचार होने का पता लगता है। पल्लव शासक राजिसह ने, जो कि संभवतः ५५० ई० के श्राम पास हुआ था, राजिसिंहेश्वर का शिवमंदिर बनवाया। यह निश्चित है कि इनके दार्शनिक सिद्धांत मी श्रवश्य विकसित थे क्योंकि राजिसह के शैव सिद्धांतों में निपुण होने का उल्लेख शिलालेख में मिलता है, परंतु वे क्या थे, यह मालूम नहां हो सका ।

**ब्रह्मा की मूर्ति**—ब्रह्मा सृष्टि का उत्पादक, यशों का प्रवर्तक ख्रौर विष्णु का एक अवतार माना जाता है। ब्रह्मा की मूर्ति चतुर्मेख होती है, परंतु जो मूर्ति दीवार से लगी होती है, उसके तीन मुख ही दिखाए जाते हैं श्रीर परि-कमावालां मूर्ति के चारों मुख। ऐसा चतुर्मख मूर्तियाँ थोड़ी ही देखने में ब्राई हैं। ब्रह्मा के कई मदिर ऋव तक विद्यमान हैं, जिनमें पूजन भी होता है। बझा के एक हाथ में ख़्व होता है, जो यज्ञकर्ता का सूचक है। शिव-पार्वती के विवाह सूचक मूर्ति-ममुदाय में, जो कई एक मिले हैं, ब्रह्मा पुरोहित बताया गया है। ब्राश्चर्य की बात यह है कि जैसे विष्णु ब्रौर शिव के भिन्न भिन्न संप्रदाय मिलते हैं, वैसे ब्रह्मा के संप्रदाय नहीं मिलते । मूर्ति-कल्पना में ब्रह्मा विष्या श्रीर महेश्वर तानी एक हा परमात्मा के रूप मान गए हैं। ब्रह्मा की कड़ मृतियाँ ऐसी मिली हैं जिनके ऊपर के एक किनारे पर शिव और दूसरे पर विष्णा का छोटा मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ऐसे ही विष्णा की मूर्तियों पर शिव ऋौर ब्रह्मा ऋौर शिव की मूर्तियों पर श्रह्मा ऋौर विष्णा की मूर्तियाँ मिलतां हैं। इससे यह स्वष्ट पाया जाता है कि ये तीनों देवता एक ही परमात्मा या ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप मानं जातं थे। भक्तों नं अपनी अपनी रुचि के श्चनसार चाहे जिसकी उपासना प्रचलित की । पीछे से इनकी स्त्रियों सहित मुर्तियाँ भी बनने लगीं श्रौर शिव पार्वती की मूर्ति के श्रविरिक्त शिव की 'श्रर्धनारीश्वर' मूर्ति भी मिलती है, जिसमें श्राधा शरीर शिव का श्रीर आधा शरीर पार्वती का होता है। ऐसे ही सम्मिलित मूर्तियाँ भी मिलती हैं।

<sup>े</sup> सर रामकृष्ण गोपाल मीडारकर, 'वैष्णविज्म शैविज्म एंड श्रदर माइनर रिक्तिजस सिस्टम्स', १० ११५-१४२

'शव श्रौर विष्णु की सम्मिलित मूर्ति को हरिहर श्रौर तीर्नो की सम्मिलित मूर्ति को हरिहर पितामह कहते हैं।

तिर्वेव-पूजा—ब्रह्मा, विष्णु श्रीर महेश ही मुख्य तीन देवता माने जाते ये। श्राठारह पुराण इन्हीं तीन देवताश्रों के संबंध में हैं। विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड़, पद्म श्रीर वराह पुराण विष्णु से, मत्स्य, कुर्म, लिंग, वायु स्कंद श्रीर श्राग्न पुराण शिव मे, तथा ब्रह्माएड, ब्रह्मवैवर्त, मार्केडेय, भविष्य, वामन श्रीर ब्रह्म पुराण बहुधा ब्रह्मा से संबंध रखते हैं।

शक्तिपूजा—केवल परमात्मा के भिन्न भिन्न नामों को ही देवता मानकर उनकी पृथक् उपासना प्रारंभ नहीं हुई, किंतु ईश्वर की भिन्न भिन्न
शिक्तयों और देवताओं की पित्नयों की भी कल्पना की जाकर उनकी पृथक्
पृथक् पूजा होने लगा। प्राचीन माहित्य को देखने से ऐसी देवियों के बहुत
से नाम पाए जाते हैं। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णावी, वाराही, नारसिंही
और एंद्रो इन सात शक्तियों को मातृका कहते हैं। कुछ भयंकर और इद्र
शक्तियों की कल्पना भी की गई, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं—काली,
कराली, कापाली, चामुंडा और चंडी। इनका संबंध कापालिकों और कालामुखों से हैं। कुछ ऐसी भी शक्तियों की कल्पना हुई, जो विषय-विलास की
और ले जानवाली हैं। इस प्रकार की देवियाँ आनंद-भैरवी, त्रिपुरसंदरी
और लिता आदि हैं। उनके उपासकों के मंतव्य के अनुसार शिव और
त्रिपुरसंदरी के योग से ही संसार बना है। नागरी वर्णमाला के प्रथम अच्चर
'श्र्य' से शिव और अंतिम अच्चर 'ह' से त्रिपुरसंदरी अभिप्रेत है। इस तरह
दोनों का योग 'अहं' कामकला का सूचक है।

कौलमत—भैरवी चक शाकों का एक मुख्य मंतव्य है। इसमें स्त्री के गुह्म भाग के चित्र की पूजा होती है। शाकों में दो मेद हैं, कौलिक और समयिन। कौलिकों में दो मेद हैं, प्राचीन कौलिक तो योनि के चित्र की और दूसरे वास्तविक योनि की पूजा करते हैं। पूजा के समय वे (कौलिक) मद्य, मांस, मीन आदि का भक्तण भी करते हैं। समयिन इन कियाओं से

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> सर रामकृष्ण गोपाल भांबारकर, 'वैष्णविज्म शैविज्म एंड श्रदर माइनर रिलिजस सिस्टम्स', ए० १४२-४६

दूर रहते हैं। कुछ ब्राह्मण भी कौलिकों के सिद्धांत मानते थे। इस भैरवी चक्र के ममय वर्णभेद नहीं माना जाता । नवीं शताब्दी के क्रांत के त्राम-पास होनेवाले किव राजशेखर ने क्रापने 'कर्पूरमंजरी' नामक महक में भैरवा-नंद के मुख में कौलमत का वर्णन इन शब्दों में कराया है—

मंताण तंताण ए कि पि जाणे काणं च गो कि पि गुरूपसान्नो । मज्जं पित्रामो महिलं रमामो मोक्खं च जामो कुक्षमग्गलग्गा ॥ २२॥ प्रवित्र—

रंडा चंडा दिक्लिश्रा धम्मदारा मज्जं मंसं पिज्जए खज्जए श्र ।

भिक्ला भोजं चम्मखंडं च सेज्जा कोखो धम्मो कस्स को भाइ रम्मो २॥२१॥

श्रथं — हम मंत्र तंत्रादि कुछ नहीं जानते, न गुरुकृषा ने हमें कोई ज्ञान

प्राप्त है। हम लोग मद्यपान श्रीर स्त्री-गमन करते हैं श्रीर कुलमार्ग का पालन
करते हुए मोज को प्राप्त होते हैं॥ २२॥

#### पुनश्च-

कुलटात्रों को दीन्नित कर हम धर्मपत्नी बना लेने हैं। हम लोग मद्य पीते त्रीर मांस खात हैं। भन्नान हा हमारा भोजन ग्रीर चर्मखंड शब्या है। ऐसा कौल धर्म किसे रमर्गाय प्रतीत नहां होता ?।। २३।।

गर्णेश-पूजा—इन मब देवियां के त्र्यांतिरक्त गर्णेश की पूजा हमारे समय से भी पूर्व प्रारम हा चुकी था। गर्णेश या विनायक, हद्र के गर्णों का नेता था। 'याज्ञवल्क्यम्मृति' में गर्णेश त्र्यौर उसकी माता श्रांविका की पूजा का वर्णन मिलता है। न तो चौथी शताब्दों से पूर्व की कोई गर्णपति की मूर्ति मिली श्रौर न उम समय के शिलालेग्बों में उमका उल्लेख मिलता है। हलोरा की गुफाश्रों में कतिपय देवियों की मूर्ति के साथ गर्णपति की मूर्ति बनी हुई है। दहर ई• के घांटयाला के स्तंम में श्रीगर्णेश की चार मूर्तियाँ वनी हुई है। के मुख में सूँड की कल्पना न जाने कब स्राविष्कृत हुई है।

<sup>ै</sup> सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, 'वैष्णविष्म दीविष्म एंड श्रदर माइनर रिक्तिजस सिस्टम्स, १० १४६-४७

२ कर्पूरमंजरीं, प्रथम जवनिकांतर; हार्वर्ड मंस्करण: ५० २४-२५

हलोरा तथा घटियाले की मूर्तियों में सूँड वनी हुई है। 'मालतीमाधव' में भी गणेश की सूँड का वर्णन है। गाणपत्यों की भी कई शाम्बाएँ हो गई अन्य देवों की तरह आज तक गणपित की पूजा होती है। महाराष्ट्र में गणपित-पूजा का उत्सव विशेष रूप में मनाया जाता है।

स्कंद-पूजा—स्कंद या कार्तिकेय की पूजा भी प्राचीन समय म होता थी। स्कंद, शिव का पुत्र माना जाता था। रामायण में उसे गंगा का पुत्र बताया गया है। इसके विषय में कई अन्य दंतकथाएँ भी प्रचलित हैं। स्कट देवताओं का सेनापित माना जाता है। यतंजिल ने महाभाष्य में शिव और स्कंद का मूर्तियों का उल्लेख किया है। क्षिनष्क के मिक्कों पर स्कंद महासेन आदि कुमार के नाम मिनत हैं। ४०४ ई० में श्रुवशर्मा ने विलमद में स्वामी महासेन के मंदिर में प्रतीला चनवाई थी। हेमांद्र के अतखंड में स्कंद की पूजा का वर्णन अनता है। यह पूजा आज तक प्रचलित हैर।

सूर्य पूजा—हमारे निर्देष्ट समय में इन देवियों के अतिरिक्त सूर्य-पूजा भी बहुत अधिक अर्चालत थी। सूर्य ईश्वर का ही रूर माना जाता था। ऋग्वेद में सूर्य की उपामना का बहुत जगह उल्लेख है। ब्राह्मणी और ग्रह्मसूत्री म भा इसका बहुत वर्णान है। सूर्य का देवों में विशेष स्थान था। बहुत से संस्कारों में भी इसकी पूजा होती था। इसकी पूजा दिन क भिन्न भिन्न भागों में उसे उत्पादक, संरच्चक, विनाशक आदि नामों से, बहुत प्रकार से, की जाती थी।

सूर्य का मूर्तियों की पूजा कव से भारत में प्रचलित हुई, यह कहना कांटन है। वराहिमिहिर ने सूर्य की मूर्तियों की पूजा का मगों के द्वारा प्रचलित होने का उल्लेख किया है। सूर्य की मूर्ति द्विभुज होती है। दोनों हाथों में कमल, सिर पर किरीट, छाती पर कवच श्रीर पैरों में घुटने से कुछ नीचे तक लंबे बूट होते हैं। हिंदुश्रों में पूजी जानवाली मूर्तियों में म सूर्य की मूर्ति ही

<sup>ै</sup> सर रामकुष्य गोपाल भांडारकर, 'वैष्याविज्म हैविज्म एंड श्रदर माइनर रिलिजस सिस्टम्स', ए० १४७-१५०

र वही, पृ० १५०-५१

ऐसी है, जिसके पैरों में लंबे बूट मिलते हैं। संभव है, सूर्य की प्रथम मूर्ति शीतप्रधान ईरान से श्राई हो, जहाँ बूट पहनने का रिवाज था। भविष्यपुराण में लिखा है कि सूर्य के पैर खुले नहां होने चाहिएँ। उसी पुराण में एक कथा है कि राजा सांव ( कृष्ण स्त्रोर जांबवती के पत्र ) ने सूर्य की उपासना से नीरोग होने के कारण सूर्य को मूर्ति स्थापित करनी चाही, परंतु देवपूजा से प्राप्त होनेवाले द्रव्य से ब्रह्म-िकया नहीं होती, यह कहकर उस कार्य को ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया। तब राजा ने शाक द्वीप (ईरान का दिचिण-पूर्वी भाग ) से मग जाति के ब्राह्मणों को बुलाया । ये लोग अपनी उत्पत्ति ब्राह्मण् कन्या ऋौर सूर्य से होना मानते थे ऋौर सूर्य की पूजा करते थे। श्रलबेरूनी लिखता है-"भारत के तमाम सूर्यमंदिरों के पुजारी ईरानी मग होते हैं"। राजपूताने में इनको सेवक श्रीर भोजक कहते हैं। सूर्य के हजारों मंदिर बने श्रीर श्रव तक सैकड़ों मंदिर विद्यमान हैं, जिनमें सबसे विशाल श्रीर सारे प्राकार सहित संगमरमर का बना हुआ सिरोही राज्य के वरमाण गाँव में विद्यमान है। यह मंदिर प्राचीन है और इसके स्तंभों पर नवीं श्रीर दसवीं सदी के लेख खुदे हैं, जिनमें उस मंदिर को दिए हुए दानों का उल्लेख है। जैसे शिवमंदिर में वृषभ श्रीर विष्णुमंदिर में गरुड़ उनके वाहन होते हैं, वैसे सूर्यमंदिर में सूर्य के सामने चतुरस्र स्तंभ के ऊपर कीली पर घूमता हुआ उसके वाहन रूप एक कमलाकृति चक्र होता है। ऐसे चक्र स्त्राज भी कई मंदिरों में विद्यमान हैं। इस रथ को खांचनवाले सात घोडों की कल्पना गई है इसी से सूर्य को सप्ताश्व या सप्तसप्ति कहते हैं। कई मूर्तियों में सूर्य के नीच शात घोड़े

<sup>े</sup> एवमुक्तस्तु सांवेन नारदः प्रत्युवाच तम्।
न द्विजाः परिगृह्वंति देवस्य स्वीकृतं धनम्॥ ४॥...
देवचर्यागतैर्द्र्व्यैः क्रिया बाह्यी न विचते ॥ ५॥...
श्रद्राद्यं च द्विजातिभ्यः कस्मै देयमिदं मया॥ २८॥...
मगाय संप्रयच्छ स्वं पुरमेतच्छुभं विभोः॥ २९॥...
तस्याधिकारो देवाजे देवतानीं च पूजने॥ ३०॥...

भी बने हुए हैं। एक सूर्यमंदिर के बाहर की तरफ सात घोड़ोंबाली सूर्य की कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी हमने देखी हैं, जिनके नीचे का भाग बूट सहित सूर्य का ऋौर ऊपर का ब्रह्मा, विष्णु या शिव का है।

पाटण (भालरापाटन राज्य) के पद्मनाभ नामक विष्णुमंदिर के, जो अनुमानतः दसवीं शताब्दी का बना हुआ है, पीछे के ताक में ऐसी मूर्ति है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णू श्रीर सूर्य तीनों का मिश्रण है, जैसा कि उनके भिष्न श्रीयुषों से पाया जाता है।

सूर्य के विद्यमान मंदिरों में सबसे पुराना मंदसोर का सूर्य मंदिर है, जो ई० स० ४३७ में बना था, जैसा कि उसके शिलालेख से जान पड़ता है। मुलतान के सूर्य-मंदिर का उल्लेख हुएन्संग ने किया है। अरव यात्री अलबेरूनों ने भी इस मंदिर को ग्यारहवीं सदी में देखा था। हर्ष के एक ताम्रवत्र में उसके पूर्वज प्रभाकरवर्द्धन, राज्यवर्द्धन और आदित्यवर्द्धन के परमादित्यभक्त होने का उल्लेख है। सूर्य के पुत्र रेबंत की भी घोड़े पर वैठा हुई मूर्तियाँ मिलती हैं। वह घोड़ों का अधिष्ठाता देवता माना जाता है और उसके पैरों में भी सूर्य के समान लंबे बूट देख पड़ते हैं।

अन्य देवताओं की मूितयाँ—इसी तरह श्रष्ट दिक्पालों—इंद्र, ऋग्न, यम, नऋंत, वहरा, महत्, कुबेर और ईश (शिव)—की भी मूिर्तयाँ यों ये मूिर्तयाँ मंदिरों में पूजी जाती था और कई मंदिरों आदि पर अपनी अपनी दिशाओं के कम से लगी हुई भी पाई जाती हैं। अष्ट दिक्पालों को कल्पना भी बहुत प्राचीन है। पतंजिल ने अपने महाभाष्य में धनपति (कुबेर) के मंदिर में मृदंग, शंख और तूराव (बंसी) के बजने का उल्लेख किया है ।

हिंदु ऋों में जब मूर्तियों की कल्पना का प्रवाह चल पड़ा, तब देशता ऋों की मूर्तियाँ तो क्या, ग्रह, नत्त्र, प्रातः, मध्याह्र, सायं, ऋादि समयविभाग,

<sup>ै</sup> सर रामकुष्यागापाल भांडारकर 'वैथ्याविज्म शैविज्म एंड अदर माइनर रिलि-नस सिस्टम्स', ए० ४५१-५५

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> पाणिनि के सूत्र २। २। ३४ पर पर्वजलिका माण्य।

रास्त्रों, निदयों, किल ख्रादि युगों तक की मूर्तियाँ बना डाली गईं। पीछे से भिन्न भिन्न देवताख्रों के उपासक हिंदु ख्रों में भेद भाव या द्वेष नहीं रहा। ताम्रपन्नादि से पाया जाता है कि एक राजा परम वैष्णव था, तो उसके पुत्रादि परम माहेश्वर या भगवती के भक्त होते थे। ख्रंत में हिंदु ख्रों के पाँच—सूर्य, विष्णु, देवी, रुद्र ख्रौर शिव—मुख्य उपाध्य देवता रह गए, जिन्हें सामान्य रूप से पंचायतन कहते हैं। शिव विष्णु ख्रादि के ऐसे पंचायतन मंदिर भी मिलते हैं ख्रौर घरों में भी पंचायतन पूजा होती है। जिस देवता का मंदिर होता है उसकी मूर्ति मध्य में ख्रीर चारों कोनों में ख्रन्य चार देवता ख्रों की मूर्तियाँ होती हैं।

हिंदूधमें के सामान्य अंग — हिंदूधमें के इन मब संप्रदायों पर विचार करने के पश्चात् उसके कुळ मामान्य श्रंगों पर संज्ञिप्त विचार श्रावश्यक है। हिंदुश्रों के प्रमाण्भूत ग्रंथ वेद हैं। हमारे निर्दिष्ट काल में भी वेद पढ़े जाते थे, परंतु वेदों की यह प्रधानता वैसी न रही थी। श्रलबेरूनी लिखता है— "ब्राह्मण वेदों को श्र्य सममें ही बिना कंठस्थ कर लेते हैं श्रीर बहुत थोड़े ब्राह्मण उसका श्र्य समभने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मण ज्ञियों को वेद पढ़ाते हैं, वंश्यों श्रोर श्रूदों का नहा विश्वों न पहले बौद्ध होकर बहुधा वेदादि को पढ़ना छोड़ दिया था, तब से उनका संबंध वेदों से ख्रूट गया। श्रलबेरूनी लिखता है कि वंद लिख नहीं जाते थे, याद किए जाते थे। इस पद्धति से बहुत सा वंदक माहित्य नष्ट हो गया विदों की जगह पुराणों का प्रचार होता गया और पौराणिक संस्कारों का प्रचार कम हो गया। श्राद्ध श्रीर तर्पण की प्रया बहुत बढ़ गई। यशों का प्रचार कम हो गया और पौराणिक देवताओं की पूजा बढ़ गई। यशों का प्रचार कम हो गया था श्रीर पौराणिक देवताओं की पूजा बढ़ गई थी, जिसका वर्णन पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। श्रलबेरूनी ने कई मंदिरों की मूर्तियों का भी वर्णन किया है ।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'अलबेरूनीज शंडिया', साचृ कृत श्रॅगरेजी अनुवाद, जिल्द १, ५० १२८

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वहीं, जिल्द १, ५० १२५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> चि॰ नि॰ वैद्य, 'हिस्ट्री आफ मिडिएवल मंडिया', जिल्ड ३, ५० ४३४-३५

मंदिरों के साथ साथ मठों की भी स्थापना आरंभ कर दी गई थी। इस संबंध में हिंदुक्रों ने बौद्धों का ऋनुकरण किया। सब संप्रदायों ऋौर उप-संप्रदायों के साधु श्रीर तपस्वी इन मठों में रहते थे। श्रानेक शिलालेखों में मंदिरों के साथ मठ, बाग और व्याख्यान-शालाओं के होने का उल्लेख मिलता है। बहुत से संस्कारों का वर्णन 'याशवल्क्यस्मृति' स्त्रौर उसकी मिताच्चरा टीका में है। बौद्धों की रथयात्रा का अनुकरण भी हिंदु आहे ने कर लिया। इन सब परिवर्तनों के होने का यह आवश्यक परिगाम था कि धार्मिक माहित्य में भी परिवर्तन हो । इस काल में कई नई स्मृतियाँ बनीं, जिनमें तत्कालीन रीति रिवाजों का उल्लेख है। पुराणों के नए संस्करण होकर उनमें बौद्धों त्र्यौर जैनों से मिलती हुई बहुत सी बातें दर्ज की गई<sup>\*</sup>। त्रतों का प्रचार भी बहुत बढ़ा। कई देवनात्रा के नाम से विशेष त्रत किए जाते थे। पुरुय बुद्धि से वन त्रौर उपवामों की प्रथा हिंदुक्रों ने बौद्धों स्त्रौर जैनों से ली । एक।दशी. जन्माष्टमी, देवशयनी, दुर्गाष्टमी, ऋषिपंचर्मा, देवप्रवीधनी, गौरी तृतीया, वसंतपंचमी, श्रवय तृतीया श्रादि त्योहारों पर त्रत रखने का श्रलवेरूनी ने उल्लेख किया है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि उसने रामनवमी का उल्लेख नहीं किया। सभवतः उस समय पंजाब में रामनवमी का प्रचार न था। इसी तरह अलबेरूनी ने कई धार्मिक त्यौहारी का भी वर्णन किया है। कई त्यौहार तो विशेषतः स्त्रियों के लिये होते थे ।

हिंदू ममाज के धार्मिक जीवन में प्रायश्चितों का भी विशेष स्थान था। साधारण मामाजिक नियमों को भी धर्म का रूप देकर उनके पालन न करने पर प्रायश्चित्त का विधान किया गया था। हमारे निर्दिष्ट काल में जो स्मृतियाँ वनीं, उनमें प्रायश्चित्तों को मुख्य स्थान । दया गया। ऋंत्यजों के साथ खाने, ऋशुद्ध जल पीने, निषिद्ध ऋौर ऋगवित्र भोजन करने, रज-स्वला ऋौर ऋंत्यजों के स्पर्श, उष्ट्रों के दूध पीने, शूद, स्त्रों, गौ, त्त्रत्रिय ऋौर बाह्मण की हत्या, श्राद्ध में मांस देने पर न खाने, समुद्र-यात्रा करने, जबदंस्ती दास बनाने, स्त्रियों के बलपूर्षक म्लेच्छों द्वारा छीने जाने पर फिर शुद्ध न

१ चि० वि० वैद्य, 'हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया', जिल्द ३, ५० ४३९-४६

करने, व्यभिचार, सुरापान, गोमांसभन्त्या, श्रपिवत्र वस्तु के स्पर्श, शिखाच्छेदन, यशोपवीत के बिना भोजन करने श्रादि बातों पर चांद्रायया, कृच्छ् श्रादि भिन्न भिन्न प्रायश्चित्तों का विधान है। श्रस्पृश्यता श्रादि बातें हमारे समय के पिछले काल में प्रचलित हुई । इनसे हिंदू धर्म में संकीर्याता ने बहुत प्रवेश कर लिया श्रीर यह संकीर्याता शनैः शनैः बढ़ती गई।

## कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य

कुमारिल भट्ट श्रौर उसके सिद्धांत-इमारे निर्दिष्ट समय के भारत के धार्मिक इतिहास में कुमारिल भट्ट ख्रौर शंकराचार्य का विशेष स्थान है। इम पहले कह चुके हैं कि बौद्धों श्रीर जैनियों ने ईश्वर के श्रास्तित्व श्रीर वेदों में ईश्वरीय ज्ञान होने को स्वीकृत नहीं किया था। इससे साधारण जनता में ईश्वर श्रीर वेद के प्रांत श्रद्धा उठती जाती थी। येही दोनों हिंदू धर्म के प्रधानभूत ऋंग है। इनके नष्ट होने से हिंदू धर्म भी नष्ट हो जाता। बौद्ध धर्मका जब प्रचार कम हो रहा था श्रौर हिंदू धर्मका प्रचार पीछे, तेजी से बढ़ रहा था, उस समय ( सातवीं सदी के श्रांतिम भाग में ) कुमारिल भट्ट उत्पन्न हुत्रा । उसके निवास-स्थान के विषय में विद्वानों में बहुत मत-भेद है। कोई विद्वान् उसे दिल्ला मानते हैं स्त्रीर कोई उसे उत्तरी भारत का निवासी । हम इस विवाद में उतरना नहीं चाहते । उसने वेदों के प्रचार के लिये बहुत प्रयत किया त्रीर यह बतलाया कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। उस समय की ऋहिंसा की लहर के विरुद्ध कर्मकांड को भी पुनरुजीवित करने का उसने यत किया। यशों में पशु-हिंसा की भी उसने पुष्टि की। कर्मठ के लिये यह स्रौर उसमें पशु-हिंसा स्रावश्यक थी। वह बौद्ध भिचुस्रों के वैराग्यवाद — संन्यासाश्रम — के भी विरुद्ध था। उस समय की प्रतिकृल अवस्थाओं में भी कुमारिल ने अपने सिद्धांतों का बहुत प्रचार कर लिया, यद्यपि उसे इसमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय श्रहिंसा श्रीर वैराग्य का प्रचार था; ब्राह्मण भी प्राचीन श्रमिहोत्र श्रीर यहाँ को छोडकर पौराणिक देवी देवताओं का प्रचार कर रहे थे। ऐसी अवस्थाओं

में उसके सिद्धांत ऋधिक लोकांप्रिय न हो सके, इसलिये उसके द्वारा वेदों का प्रचारं व्यापक रूप से न हो सका ै।

रांकराचार्य छौर उनके सिद्धांत — कुमारिल के कुछ समय बाद शंकराचार्य केरल प्रांत के कालपी गाँव में, ७८८ ई० में, उत्पन्न हुए । उन्होंने बहुत
छोटी अवस्था में ही प्रायः सब ग्रंथ पढ़ लिए श्रोर वे एक बड़े भारी दार्शनिक
विद्वान् बन गए। बौद्धों श्रीर जैनों के नास्तिकवाद को वे नष्ट करना चाहते
थे, परंतु साथ ही यह जानते थे कि कुमारिल भट्ट की तरह बहुत सी बातों
में जनता के विरुद्ध होने से कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने शानकांड का
श्रीर श्रिहंसा के सिद्धांतों का श्राश्रय लेते हुए वेदों का प्रचार किया श्रीर
संन्यास मार्ग को ही श्रिधिक प्रधानता दा। ब्रह्म का श्रिस्तत्व स्वीकार करते
हुए उन्होंने देवा देवताश्रों की पूजा का विरोध भी नहां किया। उनके
मायावाद श्रीर श्रद्धतेतवाद के कारण, जो बौद्धों के विशानवाद से विशेष भिन्न
नहीं थे, बौद्ध भी उनकी श्रोर श्राकर्षित हुए। इसी लिये वे "प्रच्छन्न बौद्ध"
कहलाते हैं। उन्होंने उपर्युक्त मंतव्यों को मानकर वेदों के ईश्वरीय शान
होने का बहुत वेग से प्रचार किया।

उनके दार्शनिक विचारों तथा कार्य का वर्णन हम दर्शन के प्रकरण में करेंगे। वे अपने विचारों और सिद्धांतों का प्रचार प्रायः मंपूर्ण भारतवर्ष में घूम घूमकर करते रहे और भिन्न भिन्न मतावलं वियों से बहुत शास्त्रार्थ कर उन्होंने उन्हें परास्त किया। उन्होंने सोचा कि अपने सिद्धांतों का स्थायी रूप से प्रचार करने के लिये स्थिर संस्थाओं की आवश्यकता है, इसलिये भारतवर्ष की चारो दिशाओं में उन्होंने एक एक मठ स्थापित किया। सबसे मुख्य मठ दिल्ला में शृंगेरी स्थान में, पश्चिम में द्वारिका में, पूर्व की तरफ पुरी में और उत्तर की ओर बदिरकाश्रम में हैं। ये मठ अब तक चले आ रहे हैं। उनके प्रयक्तों से बौद्धों का बहुत हास हुआ। इतनी छोटी अवस्था में भी उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर देहांत हुआ। इतनी छोटी अवस्था में भी उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर

<sup>ै</sup> चि०वि वैद्य, 'हिस्ट्री आफ मिडिएवल इशिड्या', जि० २, ए० २०६-१२

दिखाया कि हिंदुक्रों ने उनको जगद्गुरु की उपाधि देकर सम्मानित किया ।

### धार्मिक स्थिति का सिंहावलोकन

तीनों मुख्य मुख्य धर्मी का विवेचन करने के ब्रानंतर उस समय की धार्मिक स्थिति का सिंहावलांकन करना अनुचित न होगा। यद्यपि हमारे निदिष्ट काल में भिन्न भिन्न धर्म विद्यमान थे त्रार उनमें कभी कभी संघर्ष भी होता रहा, तो भी धार्मिक असहिष्णुता का भाव नहा पाया जाता। हिंदू धर्म की विभिन्न शाखा श्रों में परस्पर भिन्नता होते हुए भी हमें उनमे एकता की एक लहर दीख पड़ती है। ब्रह्मा, विष्णु जोर शिव के पूजकों मं परस्पर एकता के परिशाम-स्वरूप ही पंचायतन पूजा प्रचलित हुई । विष्णु, शिव, हर, देवां श्रीर सूर्य सभी देवता एक ही ईश्वर की भिन्न भिन्न शक्तियों के सुचक प्रतिनिधि माने गए, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। इससे सब संप्रदायों में एकता के भाव उत्पन्न हो गए। प्रत्येक मनुष्य अपने इच्छानुसार किसी भी देवता का उपानक हो सकता था। कन्नीज के प्रतिहार राजात्रों में याद एक वैष्णव था, तो दूसरा परम शैव और तीसरा भगवती का उपासक, तो चौथा परम त्रादित्य-भक्त । यह धार्मिक सहिष्गुता केवल हिंदू धर्म तक ही परिमित न थी, बल्कि बौद्ध अप्रोर ब्राह्मण धर्म में भी परस्पर सांहब्स्एता त्रा चुकी थी। कन्नीज के गाहडवालवंशी परम शैव गीविंदचंद्र ने दो बौद्ध भिचुत्रों को विहार के लिये छ: गाँव दिये थे। बौद्ध राजा मदनपाल ने अपनी स्त्री को महाभारत सुनानेवाले ब्राह्मण को एक गाँव दिया था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि नमारे समय में हिंदू और बौद्धों में पहले का वैमनस्य नष्ट होकर उनमें परस्पर विवाह भी होने लग गए थे। परम शैव गोविंदचंद्र की स्त्री बौद्ध थी। जैन ऋौर हिंदू भी परस्पर विवाह संबंध करते थे, जो स्राज तक भी थोड़ा बहुत प्रचलित है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि पिता बौद्ध है तो पुत्र बैष्णव स्त्रीर पिता हिंदू है तो पुत्र बौद्ध। दोनों धर्म इतने समीप श्रा गए ये श्रीर उनमें परस्पर इतनी समानताएँ हो

<sup>ै</sup> चि० वि० वैद्य, 'हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया', जि∙ २२, ए० १३-१७

गई था कि उनकी दंतकथान्नां में भेद करना भा किन हो गया। जैनियों न्नीर बीखों के प्रवर्त्तक भी हिंदुन्नां के स्नवतार माने गए। जैनियों, बौद्धों स्नीर हिंदुन्नां के धर्मों में २४ तार्थकरों, २४ बुद्धों न्नीर २४ त्रवतारों की कल्पना में बहुत समानता है। हमार निर्देष्ट समय में यद्यपि तीनों धर्म प्रचलित थे, परंतु ब्राह्मण धर्म को सबसे ऋषिक प्रधानता थी। बौद्ध धर्म तो मृतप्राय हो चुका था। जैन धर्म बहुत परिमित चेत्र में रह गया था। हिंदू धर्म में भी शैव मत का प्रचार ऋषिक बढ़ रहा था। पिछले समय में बहुत से राजा शैव ही थे।

भारत में इस्लाम का प्रवेश—तत्कालीन धार्मिक रिथांत का हमारा अवलोकन तब तक अपूर्ण हा रहेगा, जब तक हम भारतवर्ष में नए प्रविष्ट होनेवाले इस्लाम धम पर दो चार शब्द न कहें। यद्याप मुहम्मद कासिम से पहले भा मुसलमानों की कुछ चढ़ाइयाँ भारत की तरफ हुई थीं, परंतु इनका यहाँ पाद-प्रवेश नहीं हुआ। आठवा सदी में निध पर मुसलमानों के अधिकार होने के साथ वहाँ इस्लाम का प्रवेश होने लगा। उसके बहुत समय बाद ग्यारहवीं और बारहवीं सदी में मुसलमान भारत में आए! जहाँ मुसलमान विजेताओं की तलवार न इस्लाम फैलाने का काम किया, वहाँ हिंदू राजाओं की उदारता भी उसके फैलने में सहायक हुई। राष्ट्रक्ट और सोलंकी राजाओं ने भी मस्जिद आदि बनवाने में मुसलमानों को सहायता दी। थाना के शिलारावंशी राजाओं ने पारसियों और मुसलमानों को पर्याप्त सहायता दी थी। मुसलमान अपने साथ नवीन भाषा, नवीन धम और नवीन सम्यता को भारत में लाए?।

#### सामाजिक स्थिति

वर्ण-व्यवस्था-प्राचीन भारतीयों के सामाजिक जीवन की सबसे मुख्य संस्था वर्ण-व्यवस्था है। इसी की भित्ति पर हिंदू समाज का भवन खड़ा है, जो अत्यंत प्राचीन काल से अनंत बाधाओं का सामना करते हुए भी अब तक

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> चि० वि० वैद्य, 'हिस्ट्री आफ मि**डि**एवल इस्डिया', जि० ३, ए० ४२९-३०

न टूट सका। इमारे निर्दिष्ट समय से बहुत पूर्व इस संस्था का विकास हो चुका था। वर्ण-व्यवस्था का उल्लेख यजुर्वेद तक में मिलता है।

यद्यपि बौद्ध श्रौर जैन धर्म ने वर्णाश्रम-व्यवस्था का विरोध कर इसको बहुत धक्का पहुँचाने का प्रयत्न किया, तथापि यह व्यवस्था नष्ट नहीं की जा सकी श्रौर हिंदू धर्म के पुनरम्युदय के साथ-साथ इस संस्था की भी फिर उन्नित हुई । हमारे निर्देष्ट समय में यह व्यवस्था वहुत श्रच्छी तरह प्रचलित थी । हुएन्त्संग चारों वर्णों का उल्लेख करता है । वौद्ध भिच्छुश्रों श्रौर जैन साधुश्रों का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। श्रव हम क्रमशः समाज के सब विभागों पर संचेष से विचार करेंगे।

श्रीसण् श्रीर उनके कर्त्रंट्य—श्राह्मणों का समाज में सबसे श्रिषक सम्मान था। शिद्धा श्रीर विद्या में ये हो सबसे बढ़े चढ़े थे। सब वर्ण इनकी प्रधानता मानते थे। बहुत से कार्य प्रायः श्राह्मणों के लिये ही सुरिद्धित रहते थे। वे शासन-कार्य में भी पर्याप्त भाग लेत थे। प्रायः मंत्री तो श्राह्मण ही होते थे श्रीर कभी कभी वे सेनापित भी बनते थे। श्राह्मज़ैद उनके विषय में लिखता है—"धर्म श्रीर विश्वान में प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति श्राह्मण कहलाते हैं। उनमें से बहुत से किव, ज्योतिषी, दार्शनिक श्रीर दैवश राजा के दरबार में रहते हैं।" इसी तरह श्राल्मसऊर्दा उनके विषय में लिखता है कि श्राह्मणों का उत्तम श्रीर श्रेष्ठ कुल की तरह सम्मान होता है। प्रायः श्राह्मण ही कुल-क्रम से राजाश्रों के मंत्री श्रार्द होते हैं ।

श्राह्मणों के मुख्य कर्त्तव्य पढ़ना, पढ़ाना, यश करना श्रीर कराना, तथा दान देना श्रीर लेना था। बौद्ध धर्म के प्रचार के समय वर्ण-व्यवस्था के शिथिल होने के कारण ब्राह्मणों के हाथ के उपयुक्त कार्यों में से कई चले गए थे। यशादि के बंद होने से बहुत से ब्राह्मणों की श्राजीविका नष्ट हो गई थी, इसिलये ब्राह्मण श्रान्य वर्णों के कार्यभी करने लगे। इसी के श्रानुसार

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वाटर्स, 'युवनच्वांग', जि० १, ए० १६८

२ इलियट, 'हिस्ट्री आर्थिफ इंडिया', जि॰ १, पृ० ६

डे चि० वि० वैष, 'हिस्ट्री शॉफ मिडिएवल शंडिया', जि० २, ए० १८१

नई स्मृतियाँ भी बनीं। वे लोग चत्रिय स्त्रीर वैश्य का भी काम करने लगे। बौद्ध मत के स्रनुसार कृषि पाप होने के कारण बहुत से वैश्यों ने बौद्ध होकर कृषि छोड़ दी। यह अवसर देलकर बहुत से ब्राह्मण कृषि पर गुजारा करने लगे। पराशरस्मृति में सब वर्णों को कृषि करने की त्राज्ञा दी गई है। इसके श्रितिरिक्त उस समय के अनुकूल सव वर्णों को शस्त्र प्रहण करने का ऋधिकार भी दिया गया । इतना ही नहीं, उस समय ब्राह्मण शिल्प. व्यापार त्रौर दुकानदारी भी करते थे, परंतु ऐसा करते हुए भी वे ऋपने सम्मान का पूरा ख़याल रखते थे। वह नमक, तिल ( यदि वह अपने परिश्रम से बोया न गया हो ), दूध, शहद, शराब श्रौर मांस श्रादि पदार्थ नहीं बेचते थे। इसी तरह ब्राह्मण सूद-वृत्ति को भी वृिणित कार्य समभक्तर नहीं करते थे। उनके त्राचार व्यवहार में शुद्धि की बहुत मात्रा थी। उनका भोजन त्रादि भो अन्य वर्णों की अपेदा अधिक शुद्ध तथा सात्त्विक होता था, जिसका वर्णन हम त्रागे भोजन के प्रकरण में करेंगे। उनमें धार्मिकता त्रीर ब्राध्यात्मकता का विचार बहुत था स्त्रौर वे स्रपने को स्नन्य वर्णों से पृथक् स्त्रौर ऊँचा रावने का प्रयक्त करते थे। स्रन्य वर्णों पर उनका प्रभाव बहुत समय तक बना रहा। राजनियमों में भी उन्हें बहुत रियायत दी जाती थी, वस्तुतः उस समय वर्णों का प्राचीन कर्तव्य-विभाग बहुत शिथिल हो रहा था ऋौर सभी वर्ण ऋपने अपने इच्छानुसार काम करने लग गए थे। पीछे से राजा योग्य व्यक्तियों को ऊँचे पदों पर नियत करने लगे थे, चाहे वे किसी वर्ण के ही क्यों न हों ।

त्राद्माओं की उपजातियाँ—त्रपने निर्दिष्ट समय के प्रारंभ में हम हिंदू समाज को केवल चार वर्णों त्रौर कुछ नीची जातियों में बँटा हुन्ना पाते हैं।

<sup>े</sup> षट्कर्मसहितो विद्रः कृषिकर्म च कारयेत् ॥ २ ॥ चत्रियोपि कृषि कृत्वा देवान् विद्रांश्च पूजयेत् ॥ १८ ॥ वैश्यः शुद्रस्तथाकुर्यात् कृषिवाशिज्यशिल्पकम् ॥ १९ ॥ अध्याय २

२ प्राणत्राणे वर्णसंकरे वा बाह्यणवैदयी शसमाददीयाताम्। ंवसिष्ठसमृति, ऋ० ३

अवि वि वैच, 'हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया', जि २, पृ १८१-८२

११ वीं सदी के प्रसिद्ध अलबेरूनी ने भी चार वर्णों का ही उल्लेख किया है परंतु हमें शिलालेखों से पता लगता है कि उस समय वर्णों में उपजातियाँ बनने लग गई थां। अलबेरूनी ने जो कुछ लिखा है वह समाज की तत्कालीन स्थिति को ही देखकर नहीं, किंदु उसने जो कुछ पुस्तकों से पढ़ा था, वह भी स्थल स्थल पर लिख दिया है, जिससे उसकी पुस्तक तात्कालिक स्थिति का सचा परिचय नहीं देती।

ब्राह्मण ६०० ई० से १००० ई० तक भिन्न-भिन्न जातियों में बँटे हये मालूम नहीं होते । उस समय तक ब्राह्मणों का भेद शाखा श्रीर गोत्र का उल्लेख करके ही किया जाता था, जैमा कि १०५० ई० के चँदेलों के ताम्र-पत्र में भारद्वाज गोत्र, यजुर्वेदीय शाला के विप्रवर ब्राह्मण का उल्लेख है। ₹०७० ई० के कलचुरी लेख में, जो गोरखपुर जिले के कहन नामक स्थान से प्राप्त हुआ, ब्राह्मणों के नामों के साथ शाखा गोत्रादि के ब्रातिरिक्त उनके निकास के ग्रामों का नामोल्लेख है। इसी तरह कई अपन्य शिलालेखों में ब्राह्माखों के वामस्थान का ही उल्लेख मिलता है। बड़नगर की कुमारपाल-प्रशस्ति (११५१ ई०) में नागर ब्राह्मण का उल्लेख है, कोंकण के बारहवीं सदी के लेख में ३२ ब्राह्मणों के नाम दिए हैं, जिनके गोत्र तो हैं शाखा नहीं, परंतु उनमें ब्राह्मणों के उपनाम भी साथ दिए हैं, जो उनके पेशे या स्थानों या ऋन्य विशेषता श्रों के कारण बने हुए प्रतीत होते हैं। बारहवीं शताब्दी में ऐसे उपनामों का बहुत प्रयोग होने लगा था, जिनमें से कुछ, नाम ये हैं—दीचित, राउत, ठाकुर,पाठक, उपाध्याय ग्रौर पद्टवर्धन ग्रादि। इस समय तक भी गोत्र ऋौर प्रवर प्रचलित थे, परंतु इन उपनामों की प्रधानता बढ़ती जाती थी। शिलालेखों में इम पंडित, दीचित, दिवेदी, चतुर्वेदी, त्रावस्थिक, माधुर, त्रिपुर, त्रकोला, डेंडवाण त्रादि नाम पाते हैं, जो स्पष्ट ही उनके कार्य और वासस्थान से निकले हुए प्रतीत होते हैं। पीछे से इनमें से कितने एक उपनाम भिन्न भिन्न जातियों में परिएत हो गए। यह जाति-मेद क्रमशः बढ़ता गया । इसके बढ़ने में दो तीन ग्रान्य कारणों ने

९ 'श्रलबेरू नीज़ इंडिया', साचू कृत झँगरेजी अनुवाद; जिल १, ५० १.००-१०१

भी बहुत कुछ सहायता दी, जैसे कि भोजन में भेद हो जाना। मांसाहारी होने से भी दो बड़े भेद हो गए। भिन्न भिन्न रीति रिवाजों श्रीर विचारों के कारण कई भेद पैदा हो गए। दार्शनिक विचारों में मत-भेद हो जाने के कारण भी भेद बढ़े। इन्हीं कारणों से जाति-भेद बढ़ते बढ़ते श्राज सैकड़ों जातियाँ हो गई। हमारे समय तक ब्राह्मण पंचगीड़ श्रीर पंचद्रविड़ दो मुख्य शाखाश्रों में नहीं बँटे थे। यह भेद १२०० के बाद हुआ, जो संभवतः मांसाहार श्रीर श्रवाहार के कारण हुआ हो । ग्यारहवीं सदी में गुजरात के सोलंकी राजा मूलराज ने सिद्धपुर में कद्रमहालय नामक विशाल शिवालय वंनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा के समय कन्नीज, कुरुचेत्र ग्रादि उत्तरीय प्रदेशों से एक हजार ब्राह्मणों को खुलाया श्रीर गाँव श्रादि देकर उन्हें वहीं रखा। उत्तर से ग्राने के कारण वे श्रीदिच्य कहलाए श्रीर गुजरात में बसने के कारण पीछे मे उनकी संशा भी द्रविड़ों में हो गई, जिनको गणना वास्तव में गीड़ों में होनी चाहिए थी ।

श्रुब हम च्त्रियों के संबंध में कुछ विवेचन करते हैं।

स्तिय और उनके कर्तव्य — ब्राह्मणों की तर इं च्रित्रयों का भी समाज में बहुत ऊँचा स्थान था। इनके मुख्य कर्तव्य प्रजा-पालन, दान, यज्ञ, अध्ययन आदि थे। राज्य के शासक, सेनापित और योद्धा प्रायः ये ही होते थे। ब्राह्मणों के साथ अधिक रहने से च्रित्रय लोगों — विशेषतः राजकीय वर्ग — में शिवा का प्रचार बहुत अच्छा था। बहुत से राजा बड़े बड़े विद्वान् हुए हैं। हर्षवर्धन साहित्य का अच्छा विद्वान् था। पूर्वीय चालुक्य राजा विनयादित्य गणित का बड़ा पंडित था, जिससे उसे गुणक कहते थे। राजा भोज की विद्वत्ता लोकप्रसिद्ध है। उसने वास्तुविद्या, व्याकरण, अलंकार, योगशास्त्र और ज्योतिष आदि विषयों पर कई उपयोगी और विद्वत्तापूर्ण प्रथ लिखे। चौहान विषदराज (चतुर्थ) का लिखा हुआ 'हरकेलिनाटक' आज शिलाओं पर खुदा हुआ उपलच्च है। इसी तरह कई अन्य राजाओं

<sup>े</sup> चि वि॰ वैष, 'हिस्ट्री भाफ मिडिपवल इंडिया', जि॰ ३, ए० ३७५-८१ २ मेरा 'राजपूताने का इतिहास', जि॰ १, ए० २१५

के भी ग्रंथ मिलते हैं। वर्ण-व्यवस्था के विशुद्ध रूप में कायम न रहने तथा बहुत से च्रित्रों के पास भूमि न रहने के कारण वे बेकार हो गए और उन्होंने भी ब्राह्मणों की तरह अन्य पेशे इिल्तियार करने शुरू किए। इसका एक परिमाण यह हुआ कि च्रित्रय दो श्रेणियों में बँट गए। एक तो वे च्रित्रय जो अब भी अपने कार्य करते थे और दूसरे वे जिन्होंने कृषि आदि दूसरे पेशे शुरू कर दिए थे। इन्न खुरदाद ने भारत में जो सात श्रेणियाँ बताई है, उनमें से सबकुट्रिय और कटरिय संभवतः ये ही दोनों श्रेणियाँ हैं।

चित्रय लोग भी शुरू में बहुधा मद्य नहीं पीते थे। श्रल्मसऊदी लिखता है कि यदि कोई राजा शराब पी ले, तो वह शासन करने के योग्य नहीं समका जाता र।

हुएन्त्संग के समय तक च्रिय भी ब्राह्मणों की तरह जीवन में बहुत उन्नत थे। वह लिखता है— 'ब्राह्मण श्रीर च्रिय बहुत शुद्ध, बाह्माडंबरों से दूर, जीवन में सरल श्रीर पवित्र तथा मितव्ययी होते हैं।'

प्रारंभ में चित्रिय भी ऋधिक वंशों में बँटे हुए नहीं थे। महाभारत श्रीर रामायण में सूर्य श्रीर चंद्र वंशियों का वर्णन श्राता है श्रीर यह वंश-मेद समय के साथ साथ बढ़ता गया। 'राजतरंगिणां' में ३६ वंशों का उल्लेख है। श्रव तक भी चित्रिय वर्ण ऐसा रहा है, जिसमें जाति-मेद नहीं है।

वैश्य श्रीर उनका कर्त्ठय—वैश्यों के मुख्य कार्य पशु-पालन, दान, यह, श्रध्ययन, वाण्ज्य, कुसीद (व्याज-वृत्ति) श्रीर कृषि थे। बौद्ध काल में वर्ण्व्यवस्था शिथिल होने से उसका रूपांतर हो गया। बौद्धों श्रीर जैनियों के मतानुसार कृषि करना पाप माना गया, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं। इसके श्रनुसार वैश्य लोगों ने सातवीं सदी के प्रारंभ में ही कृषि को नीच कार्य समक्तकर छोड़ दिया था। हुएन्स्संग वैश्यों के विषय में लिखता है कि तीसरा वर्ण वैश्यों या व्यापारियों का है, जो पदार्थों का विनिमय करके लाभ उठाता है। चौथा वर्ग शृद्धों या कृषकों का है ।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> चि० वि० वैष, 'हिस्ट्री ऑफ मिडिएवल इंडिया', जि० २, पृ० १७९-८०

२ इलियट, हिस्ट्री श्रॉफ इंडिया; जि० १, पृ० २०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> बाटर्स मान युवनच्यांग, जि॰ १, पृ० १६८

वैरयों ने भी कृषि कार्य छोड़ कर दूनरे पेशे इिज़्नियार करने शुरू किए। वैश्यों के राजकार्य करने, राजमंत्री होने, सेनापित बनने श्रीर युद्धों में लड़ने के श्रानेक उदाहरण मिलते हैं। हमारे समय के श्रांतिम माग में उनमें जाति-मेद उत्पन्न होने लगा, ऐसा शिला तेखों से पाया जाता है।

शुद्ध — सेवा करनेवाले वर्ग का नाम शुद्ध था। वह वर्ण ऋस्प्रश्य नहीं था; ब्राह्मण, च्रित्रय और वैश्यों की तरह शुद्धों को भो पंच महायज्ञ करने का ऋषिकार था। ऐसा पतं जलि-कृत महाभाष्य और उनके टीकाकार कैयट की (जो भर्नु हिर के पीछे हुआ) टीका—'महाभाष्यप्रदीप'—से जान पड़ता है।

रानैः रानैः इनके काम में बढ़ते गए। इसका मुख्य कारण यह हुन्ना कि हिंदू समाज में बहुत से कार्यों, कृषि, दस्तकारी, कारीगरी त्रादि का करना तुच्छ समभा जाने लगा त्रीर वैश्यों ने शिला का कार्य भी छोड़ दिया। इसलिये हाथ के सब काम शूद्रों ने ले लिए। शूद्र ही किसान, लोहार, राज, रँगरेज, धोबी, तद्यक, जुनाहे, कुम्हार त्रादि हो गए। हमारे निर्देष्ट समय में ही भिन्न भिन्न पेशों के त्रनु नार शूद्रों की बहुत जातियाँ बन गईं। किसान तो शूद्र ही कहलाए परंतु दूसरे पेशेवाले, भिन्न भिन्न जातियों में बँट गए। हुएन्संग लिखता है—बहुत से ऐसे वर्ग हैं, जो त्रापने को ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य त्रीर शूद्र में से कोई भी नहीं मानते। त्राजवेक्दनी लिखता है—शूद्रों के बाद त्रंत्यजों का नंगर त्राता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हैं त्रीर जो चारों वर्णों में नहीं गिने जाते। ये त्रांत्यज त्राठ श्रेणियों (गिल्ड्म) में विभक्त हैं —धोबी, चमार, मदारी, टोकरी त्रीर दाल बनानेवाले, मिन्नाह, धीवर, जंलगी पशुत्रों त्रीर पद्धियों का शिकार करनेवाले तथा जुनाहे। चारों

<sup>े</sup> शृद्धाणामनिरवसितानाम् २ । ४ । १० ॥ इस सूत्र के माध्य में पतंत्रित ने लिखा है कि एवं तिहं यज्ञात्कर्मणाऽनिरवसितानाम् । अर्थात् जो शृद्ध यज्ञ कर्मं से बहिकृत न हों, वे अवहिष्कृत समन्ते जावें । इसकी टीका करते हुए कैयट ने लिखा है—
शृद्धाणां पंचयज्ञानुष्ठानेऽधिकारोस्तीतिमातः । शृद्धोऽपि द्विषिधो श्रोयः आद्धी चैवेतरस्तथा ॥ १० ॥

वर्णवाले इनके साथ नहीं रहते। शहरों श्रीर गाँवों के पास ये लोग चारों वर्णों से श्रलग रहते हैं । ज्यों ज्यों समय गुजरता गया, शृद्धों के श्रशिचित होने से इनका पाँच यज्ञों का श्रनुष्ठान भी ख्रूटता गया।

कायस्थ—इन वणों के ऋतिरिक्त हिंदू समाज में दो एक ऋन्य विभाग भी थे। ब्राह्मण, चित्रय ऋादि जो लोग लेखक ऋर्यात् ऋहल्कारी का काम करते थे वे कायस्थ कहलाते थे। पहले कायस्थों का कोई ऋलग मेद नहीं था। कायस्थ ऋहल्कार का ही पर्याय शब्द है, जैसा कि ऋाठवीं सदी के कोटा के पास के कण्सवा के एक शिलालेख से पाया जाता है। ये लोग राजकार्य में भी भाग लेते थे, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में नियत होने के कारण इन्हें बहुत सी गुप्त राजकीय बातें मालूम हो जाती थीं। ये लोग राजकीय षड्यंत्रों और कुटनीतियों में भी भाग लेते थे, इसी लिये याज्ञवल्क्यस्मृति में राजाओं को विशेषकर इनसे प्रजा की रचा करने का ऋादेश दिया है।

पीछे से अन्य पेशेवालों के समान इनकी भी एक जाति वन गई, जिसमें ब्राह्मण, चित्रय आदि का मिश्रण है। सूरजधज कायस्थ अपने को शाकद्वीपी (मग) ब्राह्मण वतलाते हैं और वालभ कायस्थ चित्रय जाति के हैं, जैसा कि मोद्दल रचित 'उदयसुंदरीकथा' से पाया जाता है।

ऋंत्यज — भारत में अस्पृश्य जातियाँ केवल दो ही — चांडाल श्रीर मृतप — थीं। चांडाल शहर के बाहर रहते थे, शहर में ग्राते समय वे वाँस की लकड़ी को जमीन पर पीटते रहते थे श्रीर जंगलों में से पशुपिच्चियों को मारकर उनके मांस के विकय से श्रपना निर्वाह करते थे। मृतप श्मशानों की चौकी करते श्रीर शवों के कफन श्रादि लेते थे।

वर्णों का परस्पर संबंध—हिंदू समाज के इन भिन्न भिन्न विभागों के संचिप्त वर्णान के बाद इन सब वर्णों के पारस्परिक संबंध पर कुछ विचार करना श्रावश्यक प्रतीत होता है। इन चारों वर्णों में संबंध श्रच्छा था श्रीर परस्पर विवाह संबंध होते थे। सवर्ण विवाह श्रेष्ठ होने पर भी श्रम्य वर्णों से विवाह करना धर्मशास्त्र के प्रतिकृत न था। चित्रिय, वैश्य श्रीर शूद्ध-कन्या

१ 'त्रालवेरूनीज़ शंहिया', जि॰ १, ए० १०१

से भी ब्राह्मण विवाह कर सकता था। याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मण के लिये शुद्ध-कन्या से विवाह का निषेध किया था, परंतु हमारे निर्दिष्ट समय तक यह भी विद्यमान था। बागा ने शूद्र स्त्री से पैदा हुए ब्राह्मण पुत्री के पारशव का उल्लेख किया है। इसी तरह मंडोर के प्रतिहारों के वि॰ सं॰ प्दि४ (ई० स० प्द३७ ) और ६१८ (ई० स० ८६१ ) के लेखों में ब्रा**ह्यण** हरिश्चनद्र का चत्रिय-कन्या भद्रा से विवाह होने का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण् कवि राजशेखर ने भी चौहान कन्या छवंतिसुंदरी से विवाह किया था। दिच्या में भी चित्रयों की स्त्री से ब्राह्मणों के विवाह होने के उदाहरण मिलते हैं। गुलवाड़ा गाँव के पास की बौद्ध गुफा के एक लेख में वल्लूर-वंशीय ब्राह्मण सीम का ब्राह्मण और चित्रय कन्यात्रां से विवाह होने का वर्णन मिलता है । चत्रिय, वैश्य श्रीर शुद्ध की कन्या से विवाह कर सकता था, परंतु ब्राह्मण की कन्या से नहीं। दंडी कृत 'दशकुमारचरित' से पाया जाता है कि पाटलिपुत्र के वैश्रवण की पुत्री सागरदत्ता का विवाह कोसल के राजा कु उमधन्त्रा के साथ हुआ थार। ऐसे और भी कई उदाहरण मिलते हैं। इसी तरह वैश्य शुद्ध की कन्या से विवाह कर सकता था। सारांश यह है कि हमारे निर्देष्ट समय में अनुलोम विवाह की प्रथा थी, प्रतिलोम की नहीं। ये संबंध उन शहों के साथ. जिनको पंच महायशों का अधिकार नहीं था. नहीं होते थे।

प्राचीन काल में पिता के वर्ण से पुत्र का वर्ण माना जाता था। ब्राह्मण का किसो भी वर्ण की कन्या से उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण ही समभा जाता था, जैमे कि ऋषि पराशर के धीवरी से उत्पन्न पुत्र वेदव्यास और रेणुका ( इत्रिय-कन्या ) से उत्पन्न जमदिम के पुत्र परशुराम ब्राह्मण कहलाए। पीछे से यह प्रथा बदल गई, अर्थात् माता के वर्ण के अनुसार पुत्र का वर्ण माना जाने लगा। इत्रिय-कन्या से उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र इत्रिय ही माना जाता था, जैसा कि शंख और उशनस आहि स्मृतियों से पाया जाता है 3।

 <sup>&#</sup>x27;नागरी-प्रचारिखी पत्रिका', नवीन संस्करण; भाग ६, ए० १९७-२००

२ 'दशकुमार चरित', विश्रुत कथा।

<sup>&</sup>lt;sup>3 '</sup>राजपूताने का इतिहासं', जि॰ १, ए० १४७-४८

परस्पर के ये विवाह-संबंध शनैः शनैः कम होते गए श्रौर फिर श्रपने श्रपने वर्णों में होने लगे। हमारे निर्दिष्ट काल के पीछे यह प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते केवल श्रपनी उपजातियों तक ही परिमित रह गई १।

खूतछात — त्राज की भाँति प्राचीनकाल में भिन्न भिन्न वर्णों में छूत-छात श्रीर साथ खाने पीने का परहेज नहीं था। ब्राह्मण श्रन्य सब वर्णों के हाथ का भोजन खाते थे, जैसा कि व्यास-स्मृति के "नापितान्वयमित्रार्द्धसीरिणो दासगोपकाः। श्रूहाणामप्यमीषां तु मुक्त्वाऽमं नैव दुष्यित" से पता लगता है । वर्तमान भेद-भाव हमारे समय के श्रांतिम भाग में भी प्रचलित नहीं दुश्रा था। श्रलबेरूनी लिखता है कि चारों वर्णवाले इकट्ठे रहते श्रीर एक दूसरे के हाथ का खाते पीते थे । संभव है कि यह कथन उत्तरी भारत से संबंध रखता हो। दिख्णी भारत में शाकाहारियों ने मांसाहारियों के साथ खाना छोड़ दिया था। यह भेद-भाव शनैः शनैः सभी वर्णों में बढ़ता गया।

भारतीयों का भौतिक जीवन—भारतवर्ष ने केवल श्राध्यात्मिक उन्नित की श्रोर ही ध्यान नहीं दिया, उसने भौतिक उन्नित को तरफ भी पर्याप्त ध्यान दिया था। प्राचीन भारतीय यदि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ श्रादि श्राश्रमों में तपस्या को मुख्य स्थान देते थे, तो गृहस्थाश्रम में जीवन के सांसारिक श्रानंद भी भोगते थे। संपन्न लोग बड़े बड़े श्रालीशान मकानों में रहते थे। खाने, पीने, सोने, बैठने, श्रातिथयों के रहने, संगीत, वाद्य श्रादि के लिये भिन्न भिन्न कमरे होते थे। कमरों में वायु संचार के लिये श्राच्छा प्रबंध रहता था। शहर के सामाजिक जीवन को श्रानंदमय बनाने के लिये समय समय पर बड़े बड़े मेले हुश्रा करते थे, जहाँ लोग हजारों की तादाद में सम्मिलित होते थे। हर्ष के समय हुएन्तसंग ने प्रति पाँचवें वर्ष होनेवाले धर्म-सम्मेलन का वर्णन किया है, जिसमें हर्ष भिन्नुकों को दान दिया करता था। इसके श्रातिरिक्त श्रन्य श्रुभावसरों पर भिन्न भिन्न स्थानों में भी मेले हुश्रा

र चि॰ वि॰ वैष, 'हिस्ट्री ऑफ़ मिडिएवल इंडिया', जि॰ १, पृ॰, ६१-६३; जि॰ २, पृ० १७८-८२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> क्यासस्यृति, श्रध्याय ३, इलोक ५५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 'अलवेरूनीज् इंडिया', जि० १, ए० १०१

करते थे। ऐसे धार्मिक मेले केवल आनंद के लिये नहीं होते थे. परंतु आर्थिक दृष्टि से भी इनका महत्त्व बहुत था। इन मेलों में दूर दूर से व्यापारी ऋाते थे श्रीर सामान खरीद फरोख्त होता था। मेलों की यह प्रथा श्राज भी भारत में विद्यमान है। इन मेज़ों में समारोह बहुत होता था। बहुत से त्यौहारों के श्रवसरों पर भी मेले किए जाते थे. जैसा कि 'रतावली' में वसंतोत्सव के उल्लेख से पाया जाता है। हिंदुओं में त्यौहारों का प्राधान्य है, वे उन्हें बहुत समारोह से मनाते थे। इन मेलों का हिंदुस्रों के सामाजिक जीवन में बहुत भाग था। होली के उत्सव में पिचकारी द्वारा रंग फेंकने का भी रिवाज था, जैसा कि हर्ष ने 'रतावली' में वर्णन किया है । लोगों के दिल बहलाने के लिये नाटक-गृह या प्रेचागृहों का उल्लेख भी मिलता है। इसी तरह गान-भवनों, चित्रशालास्रो स्रादि का भी वर्णन मिलता है, जिनमें नागरिक जाकर स्रानंद करते थे। नाटक, नृत्य, संगीत श्रीर चित्रकला का विकास कितना हो चुका था, २ इस पर आगो प्रकाश डाला जायगा । कभी कभी उगवनों में बड़े बड़े भोजों की भी व्यवस्था की जाती थी, जिनमें बृहत से स्त्री-पुरुष समिनित होते थे। लोग तोता मैना ऋादि पित्तयों को पालने के शौकीन थे। वे मुगों, तीतरों, भैंसों, मेढों श्रीर हाथियों की परस्पर लड़ाई कराकर विनोद करते थे। बड़े बड़े मल्ल कश्ती भी लड़ते थे। सवारी के लिये घोड़ों, हाथियों, रथों श्रीर पालकियों का प्रयोग होता था। जल-विहार भी बहुत होता था, जिसमें नौकात्रों का प्रयोग किया जाता था। जल-विहार में स्त्रियाँ श्रीर पुरुष सभी सम्मिलित होते थे। स्त्री पुरुष मिलकर भूला भूलते थे। दोलोत्सव विशेषतः वर्षा ऋत में हुआ करता था। इस प्रथा का आज भी प्रायः सारे भारत में प्रवार है। इन सब ब्रानंदपद उत्सवों ब्रौर प्रथा ब्रों के ब्रातिरिक शतरंज, चौपड़ श्रादि खेल भी खेले जाते थे। उस समय जुए का भी बहुत प्रचार

धारायंत्रविमुक्तसंततपयः पूरस्तुते सर्वतः ।
 सथः सादविमर्दकर्दमकृतक्रीडे चपा प्रांगणे ॥ ११ ॥

रसावली, अंक १

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> राषा**कुमु**द मुकजी, 'हर्ष', ए० १७५-७६

था, परंतु उस पर निरीच्चण रहता था। द्वूत-गृहीं पर सरकारी कर लगता था, जैसा कि शिलालेखों स्त्रादि से पाया जाता है ।

च्चित्र लोग त्राखेट भी बहुत करते थे। राजा त्रौर राजकुमार त्रपने दल बल के साथ शिकार करने जाया करते थे। यह शिकार तीर, भालों स्रादि से होता था। शिकार में कुत्ते त्रादि भी माथ रहते थे।

वस — कुछ विद्वानों का खयाल है कि हर्ष के समय तक भारत में सीने की कला का प्रचार नहीं हुआ था । वे अपने पत्त की युक्ति में हुएत्स्मंग का एक कथन पर करते हैं; परंतु उनका यह मत भ्रांतिपूर्ण है। भारत में सब प्रकार के शीत, उष्ण और शीतोष्ण प्रदेश होने के कारण भिन्न भिन्न स्थानों में अत्यंत प्राचीन काल से अध्वश्यकतानुसार भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। वेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों में सुई का नाम 'सूर्चा' या 'बेशां' मिलता है। तैं तिरीय ब्राह्मण में सुई के तीन प्रकार की अर्थात् लोहे, चाँदी, और मोने की होने का उल्लेख हि । सुग्नेवद में कैंची को 'मुरिज' कहा है। सुश्रुत संहिता में बारीक होरे से सीने 'सीव्येत् सूर्चमण सूत्रेण' का वर्णन है। रेशमी चोगे को 'तार्पं' और ऊनी कुरते को 'शामूल' कहते थे। 'द्रापि' शिष्ट प्रकार का सिया हुआ वस्त्र था; जिसके विषय में सायण

<sup>ै</sup> वि० सं० १००० (ई० स० ९५१) के उदयपुर के निकट के सारगेश्वर में लगे हुए प्राचीन शिलालेख से।

र चि० वि० वैद्य, 'हिस्ट्री ऑफ भिडिएवल इंडिया', जि० १, ए० ८९ ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वार्ट्स त्रान युवनच्यांग् जि० १, ५० १४८

४ ऋग्वेद २ | ३२ | ४ ॥

प वही, ७। १८। १४॥

द तैतिरीय बाह्य ३ । ९ । ६ ।

क ऋग्वेद द | ४ | १६ ॥

८ ऋथवं वेद १८ | ४ | ३१ ॥

९ जैमिनीय उपनिषद् बाह्यण १ | ३८ | ४ ॥

१ • ऋग्वेद १ | २५ | १३ ॥

लिखता है कि वह युद्ध के समय पहना जाता था। सिर्फ कपड़ा ही नहीं, चमड़ां भी सिया जाता था। चमड़े की भस्त्री (थैली) का भी वर्णन वैदिक साहित्य तक में मिलता है।

श्रपने निर्दिष्ट काल से पूर्व की इन बातों को लिखने से हमारा श्रिभिप्राय यही सिद्ध करना है कि हमारे यहाँ मीने की कला बहुत प्राचीन काल से विद्यमान थी।

हमारे निर्दिष्ट समय में स्त्रियों का मामूली वस्त्र श्रंतरीय श्रर्थात् साड़ी थी, जो आधी पहनी और आधी खोढ़ी जाती थी। बाहर जाने के समय उस पर उत्तरीय ( दुव्हा ) रहता था । स्त्रियाँ नाचने के समय लहँगे जैसा जरी के काम का वस्त्र पहनती थीं, जिसका नाम 'पेशस्' था। मथुरा के कंकाली टीले से मिली हुई एक शिला पर रानी और उसकी दासियों के चित्र स्रांकित हैं। रानी लहँगा पहने **ऋौर ऊपर उत्तरीय धार**ण किए हुए हे<sup>२</sup> ! हिमय ने अपनी पुस्तक में एक जैनमूर्ति के नीचे दो श्रावक और तीन श्राविकाओं की खड़ी मूर्तियों के चित्र दिए हैं। ये तीनों ऋयाँ लहँगे पहने हुए हैं। ये लहें ने स्राज के लहँगों के समान ही हैं। दिस्तिए। में, जहाँ लहँगे का रिवाज नहीं है, त्राज भी नाचते समय स्त्रियाँ लहँगा पहनती हैं। स्त्रियाँ छींटवाले कपड़े भी पहनती थीं, जैसा कि अजंटा की गुफा में बचे को गोद में लिए हुए एक श्याम वर्ण की स्त्री के सुदर चित्र से ज्ञात होता है। उसमें स्त्री कमर से नीचे तक आधी बाँहवाली सुंदर छींट की ऋँगिया पहने हुई हे । व्यागरी लोग रुई के चोगे ख्रौर कु ते भी पहनते थे। दिच्या के लोग सामान्य रूप से दो घोतियों से काम चलाते थे। घोतियों में सुंदर सुंदर किनारा भी होता था। एक घोती पहनते थे श्रीर एक श्रोढ़ते थे। कश्मीर श्रादि की तरफवाले ( कछनी, हाफ़ पैंट ) पहनते थे ।

१ ऋग्वेद २ | ३ | ६ ॥

र स्मिथ, 'मथुराऐं टिनिवटीज', प्लेट १४

<sup>3</sup> वहीं, प्लेट ८५

४ स्मिथ, 'ब्राक्सफर्ड हिस्टी ब्राफ्त इंडिया", पृ० १५९

प राधाकुमुद मुकर्जी 'हर्ष' पु० १७० ७१

इन कपड़ों में विविवता, संदरता श्रीर सफाई की श्रोर भी बहुत ध्यान दिया जाता था । हुएन्संग ने हई, रेशम तथा ऊन के वस्त्रों का वर्णन किया है। राज्यश्री के विवाह के लिये तैयार कराए गए वस्त्रों का वर्णन करते हुए बाण लिखता है-रेशम, बई, ऊन, साँप की केंचुली के समान महीन, श्वात से उड़ जानेवाले, स्वर्श से ही अनुमेय और इंद्रधनुष के समान रंगवाले कपड़ों से घर भर गया थार। स्त्रियाँ प्रायः रंगीन कपड़े पसंद करती थीं । बौद्ध साधु प्रायः लाल, हिंदू संन्यासी भगवा श्रीर जैन (श्वेतांवर ) साधु श्वेत या पीला कपड़ा पहनते थे। विधवाएँ प्रायः सफेद कपड़े पहनती थीं। राजा लोग सिर पर रत्नजटित मुक्ट धारण करते थे। साधारण लोग पगड़ी (उष्णीष) बाँधते थे। बालों के श्रंगार की तरफ भी काफी ध्यान दिया जाता था। पुरुष बड़े-बड़े बाल रखते थे। स्त्रियाँ भिन्न भिन्न प्रकार के ऋत्यंत संदर केश-विन्यास करती थीं, जिनका पता उस समय की बनी हुई मुर्तियों से लगता है। बालों का पीछे जुड़ा भी बाँधा जाता था, जिस पर सुगंधित फूल लगाए जाते थे; सिर पर तरह तरह से मोतियों की लड़ें श्रीर रत्नजटित श्राभरण भी धारण किए जाते थे। ब्राह्मण लोग सिर श्रीर दाढी के बाल कटवाते थे। चत्रिय लोग लंबी लंबी दाढी रखते थे, जैसा कि बाया के एक सेनापित के वर्णन से पता लगता है। बहुत से लोग पेरों में जूते नहीं पहनते थे 3।

श्राभूषण—शरीर को सजाने के लिये गहनों का भी बहुत प्रयोग होता था। पुरुष श्रोर स्त्रियाँ दोनों ही गहनों के शौकीन थे। हुएन्स्संग लिखता है कि राजा श्रोर संपन्न लोग विशेष श्राभृषण पहनते हैं। श्रमूल्य मिण्यों

<sup>े</sup> रास बील, 'बुद्धिस्ट रैकड्स आर्येफ दी वेस्टर्न वर्ल्ड', जि० १, पृ० ७५

र चौमैश्च बादरैश्च दुक् छैश्च लालातन्तु वैश्चांशुकैश्च नैत्रेश्च निर्मोकिनभीर्नश्वा-सहार्यैः स्पर्शानुमेथैः वासोभिस्सर्वंतः स्फुरदिंद्र ायुधसहस्रैरिव संच्छादितम् ।

इषेचरित, ए० २०२-३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> चि० वि० वैद्य, 'हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया', जि०, १, ए० ९२-९३

श्रीर रहों के हार, श्रॅंगूठियाँ, कड़े श्रीर मालाएँ उनके श्राभूषण हैं। सोने चाँदी के रक्षजटित भुजबंद, सादे या मकराकृति सीने के कंडल आदि बहुत से ब्राभरण पहने जाते थे। कभी कभी स्त्रियाँ कानों के नीचे के भाग को दो विभागों में छिदवाती थीं श्रौर प्रत्येक भाग में छेद कराकर उनके बीच तार डलवाती थीं, जिसमें सोने त्रादि की कई कड़ियाँ रहती थीं। कान के नीचे के भाग को छेदकर उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण पहनने की रीति तो उनमें साधारण सी थी। ऐसे छिदे हुए कानवाली स्त्रियों की मूर्तियाँ कई श्रजायबघरों में संग्रहीत हैं। पैरों में भी सादे या घुँ घरूवाले जेवर पहने जाते थे। हाथों में कड़े श्रौर शंख तथा हाथी दाँत की तरह तरह के कामवाली चूड़ियाँ, बाहु पर भिन्न भिन्न प्रकार के भुजबंद, गले में उत्तम श्रीर बहुमूल्य हार श्रीर ऋँगुलियों में भिन्न भिन्न प्रकार की ऋँगूठियाँ पहनी जाती थीं। स्तन कहीं खुले, कहीं पट्टी बँधे हुए श्रीर कहीं चीली से ढँके हुए रहते थे। संपन्न स्त्री पुरुष सुगंधित पुष्पों की मालाएँ भी पहनते थे। चांडालों की स्त्रियाँ पैरों में रक्रजटित गहने पहन सकती थीं? । प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के श्रनुसार गहने पहनता था। किसी को कुछ पहनने की मनाई नहीं थी। नथ श्रीर बुलाक का उल्लेख प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता: संभव है. यह मुसलमानों से लिया गया हो<sup>3</sup>।

विद्वान् लोग भी भिन्न भिन्न प्रकार की साहित्य-चर्चाश्रों द्वारा विनोद किया करते थे। ऐसी साहित्य-चर्चाएँ राजसभाश्रों या विद्वानों की मंडलियों में होती थीं। बाण्भष्ट श्रपनी 'कादंबरी' में राजसभा में कुछ साहित्य-चर्चाश्रों—काव्यप्रबंध की रचना, श्राख्यानक कथाएँ, इतिहास श्रोर पुराणों के श्रवण, संगीत, श्रद्धर-च्युतक, मात्राच्युतक, विदुमती, गूढ़ चतुर्थपाद, प्रहेलिका—श्रादि का वर्णन करता हैं।

१ वाटर्स श्रान युवनश्वांग, जि० १, ५० ५१

व कादंबरी में चांडाल-कन्या का वर्णन

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> चि० वि० वैष, 'हिस्ट्री प्रॉफ् मिडिएवल इंडिया', जि० २, ए० १८७-८८

४ कादंबरी, ए० १४, निर्णयसागर संस्करण ।

भोजन — भोजन में शुद्धि श्रीर सफाई का बहुत खयाल रखा जाता था। इतिंसा ने इस संबंध में बहुत कुछ लिखा है। हुएन्स्गंग ने लिखा है कि — "भारतीय स्वयं ही पवित्र रहते हैं, किसी दवाव के कारण नहीं। भोजन के पूर्व वे स्नान करते हैं। उच्छिष्ट भोजन गीछे किसी को नहीं खिलाया जाता। भोजन के पात्र एक के बाद दूसरे को नहीं दिए जाते। मिट्टी श्रीर लकड़ी के पात्र एक बार के प्रयोग के बाद प्रयुक्त नहीं होते। सोने, चाँदा, ताँ वे श्रादि के पात्र शुद्ध किए जाते हैं।" यह शुद्धि श्राज भी पर्याप्त रूप से ब्राह्मणों श्रादि में विद्यमान है, यद्यपि श्रव इस पर कुछ कम ध्यान दिया जाने लगा है।

भारतीयों का भोजन साधारणतया गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, दूध, धी, गुड़ श्रीर शक्कर था। श्रल् इदिसी श्रनहिलवाड़े के प्रसंग में लिखता है— 'वहाँ के लोग चावल, मटर, फिलयाँ, उड़द, मसूर, मछली श्रीर श्रन्य पशुश्रों को, जो स्वयं मर गए हों, खाते हैं, क्योंकि वे कभी पशु-ाद्धियों को मारते नहीं? महात्मा बुद्ध से पूर्व मांन का भी प्रचार बहुत था। जैन श्रीर बौद्ध धर्म के कारण शनैः शनैः यह कम होता गया; हिंदू धर्म के पुनरम्युदय के समय जब बहुत से बौद्ध हिंदू हुए, तो श्रहिसा श्रीर शाकाहार का धर्म भी साथ लाए। हिंदू धर्म में मांसाहार पाप समभा जाने लगा। मांस के प्रति बहुत विरक्ति हो गई थी। मसऊदी लिखता है कि ब्राह्मण किसी पशु का मांस नहीं खाते। स्मृतियों में भी ब्राह्मणों के मांस न खाने का विधान होने पर भी कुछ पिछली स्मृतियों में श्राद्ध के समय मांस खाने की श्राह्मा दी गई है। इस पर व्यास-स्मृति में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि श्राद्ध में मांस न खानेवाला ब्राह्मण पतित हो जाता है । शनैः शनैः मांस खाने की प्रवृत्ति बढ़ती गई श्रीर ब्राह्मणों के एक भाग ने मांसमच्चण श्रारंभ कर दिया। च्रित्रय श्रीर

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वाटर्स श्रान युवनच्यांग; जि० ९, ए० १५२

२ चि० वि० वैद्य, 'हिस्ट्री ऑफ मिडिएवल इंडिया', जि० २, ए० १९२

नाश्नीयादबाह्यणो मांसमनियुक्तः कथंचन ।

कतौ श्राद्धे नियुक्तो वा श्रनश्नन् पतिति दिल:॥

वैश्य भी मांस खाते थे। हरिए और भेड़ बकरों के मांस के अतिरिक्त प्रायः अन्य मांस निषिद्ध थे। कभी कभी मछली भी खाई जाती थी। प्याज और लहसुन का प्रयोग वर्जित था और उनके खानेवाने प्रायश्चित्त के भागो समके जाते थे।

उत्तरीय भारत की ऋषेत्वा दित्विण में मांत का प्रचार बहुत कम था। चांडाज सब प्रकार के मांस खाते थे, इनलिये वे सबसे ऋजग रहतेथे।

मद्य-पान का प्रचार भी प्रायः नहीं था। द्विजों को तो शराब बेचने की भी आशा नहीं थो। ब्राह्मण तो मद्य बिलकुल नहीं पीते थे। अल् मसऊदी ने राजाओं के विषय में लिखा है कि यदि कोई राजा मदिरा पी ले, तो वह राज्य करने के योग्य नहीं समभा जाता था, परंतु शनैः शनैः च्रियों में मदिरा का प्रचार बढ़ता गया। अरबी यात्री सुलैमान लिखता है कि भारतीय शराब नहीं पीते। इसका कथन है कि जो राजा शराब पी ले, वह वास्तव में राजा नहीं है। आसपास में आपस के लड़ाई बखेड़े होते रहते हैं, तो वह राजा जो कि मतवाला हो, भला क्योंकर राज्य का प्रबंध कर सकता है। बात्स्यायन के कामसूत्र से मालूम होता है कि श्रीमंत नागरिक लोग बाग बगीचों में जाते और वहाँ शराब भी पीते थे।

उस समय स्वच्छता का विचार स्रवश्य था, परंतु परस्पर का भोजन निषिद्ध न था। छूनछात का विचार वैष्णव धर्म के प्रचार के साथ पीछे, से बढ़ा।

ऊपर लिखे हमारे वर्णन का यह अभिप्राय कदापि नहीं कि भारतीय केवल भौतिक जीवन की तरफ़ बढ़े हुए थे। उनका आध्यात्मिक जीवन भी बहुत उन्नत था। बहुत सी धार्मिक बातें उनके जीवन का अंग बनी हुई थीं। पंच महायज्ञ ग्रहस्थी के लिये आवश्यक कर्तव्य थे। अतिथि-तत्कार तो बहुत बढ़ा हुआ था। यशों में पशु हिंसा बौद्ध धर्म के कारण कम हो सुकी थी। उसके साथ यशों का होना भी अवश्य कम हो गया था, परंतु

९ क्रुलेमान सौदागर, ५० ७८ ( नागरीऽचारिखी सभा द्वारा प्रकाशित )।

हिंदू धर्म के अभ्युदय के साथ फिर यज्ञ आरंभ हो गए थे। हमारे निर्दिष्ट काल में बड़े बड़े यज्ञों का उल्लेख बहुधा नहीं मिलता।

दास-प्रथा—हिंदू समाज जहाँ इतना श्रिषक उन्नत था, वहाँ उसमें, किसी न किसी रूप में, दास-प्रथा भी विद्यमान थी। दास-प्रथा हमारे निर्दिष्ट समय से बहुत काल पूर्व से चली श्राती थी। मनु श्रौर याज्ञवल्क्य श्रादि स्मृतियों में दास-प्रथा का वर्णन है। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विज्ञानेश्वर (बारहवीं शताब्दी) ने पंद्रह प्रकार के—गृहजात (घर की दासी से उत्पन्न), कीत (खरीदा गया), लब्ध (दानादि में मिला हुश्रा), दायादुपागत (वंश-परंपरागत), श्रमाकालभृत (दुर्भिन्न में मरने से रिच्ति), श्राहत (धन देकर श्रपने पास रखा हुश्रा), श्रुखप्रास (कर्ज में रखा हुश्रा), गुद्धप्रास (लड़ाई में पकड़ा हुश्रा), परोजित (जुए श्रादि में जीता हुश्रा) प्रवच्यावतिस, (साधु होने के बाद विगड़कर दास बना हुश्रा), कृत (समय की शर्त के साथ रखा हुश्रा), बडवाहृत (घर की दासी के लोभ से श्राया हुश्रा) श्रौर श्रात्मिकतेता (श्रपने श्रापको बेचने-वाला)—दासों का उल्लेख किया है। दास लोग जो कुछ कमाते थे उस पर उनके स्वामी का ही श्रिषकार होता था। कुछ लोग दासों की चोरी करके उनको बेचते भी थे।

यहाँ की दास-प्रथा अपन्य देशों की दास प्रथा की भाँति कलुषित, घृिणत और निंदनीय नहीं थी। ये दास घरों में परिवार के एक अपंग की तरह रहते थे। त्यौहार आदि शुभ अवसरों पर दासों पर भी विशेष कृपा होती

<sup>े</sup> गृह्णातस्तथा कीतो लम्बो दायादुपागतः । भनाकालभृतस्तद्वदाहितः स्वामिना च यः ॥ मोचितो महतश्चर्णासुद्धप्राप्तः पर्णे जितः । तवाह मिस्युपगतः प्रजञ्यावस्तिः कृतः ॥ भक्तदासश्च विश्वेयस्तयैव बढवाहृतः । विकेता चारमनः शास्त्रे दासाः पञ्चदशस्मृताः ॥

थी। जो दास अच्छा कार्य करते थे, उन पर स्वामी बहुत अधिक कृपा करते थे। राज्य की श्रोर से दासों के लिये विशेष दया के नियम बने हुए थे। याज्ञवल्क्यस्मृति में लिखा है कि जबर्दस्ती दास बनाए हए श्रीर चोरों द्वारा खरीदे गए दासों को यदि स्वामी मुक्त न करे तो राजा उन्हें स्वतंत्र करा दे। किसी कठिन अवसर पर स्वामी के प्राण बचानेवाला भी मुक्त कर दिया जाता था । नारदस्मृति में तो यहाँ तक लिखा है कि स्वामी के प्राण बचानेवाले को पुत्र को तरह जायदाद का भाग भी दिया जाय । जो कर्ज ब्रादि लेकर दास बनते थे, वे स्वामी से लिया हुआ सब ऋग्ण चुकाकर चाहे जब मुक्त हो सकते थे। इसी तरह अन्य प्रकार के दास भी मुक्त होते थे। अना-कालभूत दो गौवें देकर, आहित धन देकर: युद्धपाप्त, स्वयं संप्रतिपन और पर्गोजित दास कोई उत्तम सेवा कर या अपने स्थान पर प्रतिनिधि देकर मुक्त हो सकते थे । मिताचरा में उस समय दास के मुक्त करने की विधि का भी उल्लेख है। स्वामी दास के कंधे से पानी का भरा हुआ बड़ा उठाता और तोड़कर श्रज्ञत, पुष्प श्रादि दास पर फेंकता तथा तीन बार 'श्रब तू दास नहों है, यह कहकर उसे मुक्त कर देता । यहाँ दास विश्वासपात्र निजी सेवक समभे जाते थे, उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होता था। ऐसी श्थित में चीनी या ऋरव यात्रियों को हमारे यहाँ के सेवकों

मिताचरासहित, ए० २४९

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> बलाद्दासीकृतश्चौरैर्विक्रीतश्चापि मुच्यते | स्वामिप्रा**ख**प्रदो भक्त त्यागात्तक्रिक्रयादपि ॥

२ मिताचरा सहित, ए० २४९-५०

इसं दासिमच्छेषः कर्तुं मदासं प्रीतमानसः । स्कंषादादाय तस्यासौ भिषात्कुम्मं सहाम्मसा ॥ साचताभिः सपुष्पाभिम् धंन्यद्भिरवाकिरेत् । अदास इत्यथोक्स्वा त्रिः प्राक्मुखं तमवासजेत् ॥

वही, ए० २५०

श्रीर दासों में श्रंतर मालूम नहीं पड़ा, इसी से उन्होंने दास-प्रथा का उल्लेख नहीं किया।

बहम-साहित्य त्रौर विज्ञान की ऋत्यंत उन्नति होते हुए भी साधारण जनता में बहम बहुत थे। लोग भिन्न भिन्न जादू टोनों तथा भूत प्रेत आदि में विश्वास करते थे। जादू टोनों की प्रथा ऋत्यंत प्राचीन काल से भारतवर्ष में विद्यमान थी। अथर्ववेद में अभिचार, सम्मोहन, पीडन, वशीकरण, मारण श्रादि का वर्णन है। राजा के पुरोहित अधर्ववेद के विद्वान् होते थे। शत्रुश्रों को नष्ट करने के लिये राजा जाद श्रीर टोनों का भी प्रयोग कराते थे। हमारे समय में भी इनका बहुत अचार था। बागा ने प्रभाकरवर्धन की बीमारी के समय लोगों का पिशाच-बाधा मानना श्रीर उनका उपाय करना भी लिखा है । कादंबरी में भी बाग ने पुत्र-प्राप्ति के लिये विलासवती का जाद के मंडलों में दिक्षालों को प्रसन्न करने, ताबीज पहनने स्त्रीर गंडे बाँधने, गीदड़ों को मांसपिंड खिलाने तथा शकुन जाननेवालों का स्नादर करने का उल्लेख किया है<sup>२</sup>। ऐसे ही गर्भ के समय उसकी भूतों से रच्चा करने के लिये पलंग के नीचे राख के मंडल बनाने, गोरोचन से भोजपत्र पर लिखे मंत्रों के यंत्र बाँधने, कात्यायनी से रच्चा के लिये मोरपंखों के उरसने, सफेद सरसों के बिखेरने श्रादि कियाश्रों का भी बागा ने वर्णन किया है । भवभूति ने 'मालतीमाधव' में इष्टिंद्धि के लिये अधीरघंट द्वारा बलिदान के लिये मालती को देवी के मंदिर में ले जाने का उल्लेख किया है। 'गौडवहां' में भी देवी की तुष्टि के लिये मनुष्यों श्रीर पशुश्रों की बलि का वर्णन है। इन सब बातों से पाया जाता है कि हमारे निर्दिष्ट समय में जादू टोनों की प्रथा विद्यमान थी; लोग भूत, पंत, डाकिनी, शाकिनी स्त्रादि पर विश्वास करते थे। राजा लोग ऋपने शत्रु पर कृत्या ( मारण ) ऋौर मंत्रों द्वारा घावों के ऋाराम कराने का प्रयोग भी करते थे, जैसा कि सोमेश्वर कवि के 'सुरथोत्सव' काव्य से जान

१ 'हर्ष चरित', ए० १५४ (निर्णयसागर संस्करण)

२ 'कार्दबरी', ए० १२८-३० (निर्णयसागर संस्करण)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> बही, ए० १३६-३७

पड़ता है। देवियों की तुष्टि के लिये पशुत्रों श्रीर मनुष्यों की बिल देने की घृष्णित श्रीर निर्दय प्रथा भी उस समय कुछ कुछ विद्यमान थी।

चरित्र—इस विषय को समाप्त करने से पूर्व उस समय के लोगों के चरित्र पर भी दो चार शब्द कहना अप्रासंगिक न होगा। प्राचीन काल से ही भारतीयों का चरित्र बहुत उज्ज्वल ख्रौर प्रशंसनीय रहा है। मेगस्थनीज ने भारतीयों के विषय में लिखा है कि "वे मत्य बोलते थे, चोरी नहीं करते थे, वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। वीरता में भारतीय एशियावानियों से बढ़े चढ़े थे। वे गंभीर श्रीर श्रमशील थे। उन्हें मुकद्दमा कराने की श्रावश्यकता कभी न होती थी।" यह उच्च चरित्र श्रात्यंत प्राचीन समय में ही नहीं थे किंतु हमारे समय के यात्रियों ने भी ऐसे ही वर्षान किए हैं। हुएन्स्मंग लिखता है कि भारतीय सरलता और ईमानदारी के लिये प्रिमद्ध हैं। वे अन्याय से धनसंचय नहीं करते। अल् इदिराध लिखता है कि "भारतीय लोग सदा न्यायपरायण रहते हैं श्रीर उससे विमुख कभी नहीं होते। उनके व्यवहार में भन्नाई, प्रामाणिकता श्रीर निष्कपटता प्रसिद्ध हैं श्रीर इन विषयों में वे इतने प्रसिद्ध हैं कि सब देशों के लोग उनके यहाँ पहुँचते हैं श्रीर इससे उनका देश समृद्ध हो गया है"। तेरहवीं सदी का शम्सदीन ब्राबु अब्दुल्ला बेदी इज जमाँ के फ़ैसले को उद्धृत करते हुए लिखता है कि "भारत की बस्ती बहुत घनी है। वहाँ के लोग धोखे और जबर्दस्ती से त्रप्रलग रहते हैं। वे जीने मरने की कुछ परवाह नहीं करते<sup>" २</sup>। मार्को पोलो (तेरहवां सदी) का कथन है कि "ब्राह्मण उत्तम व्यागरी और सत्यवादी हैं। वे मद्य-मांस का उपयोग नहीं करते ख्रीर संयमी जीवन व्यतीत करते हैं। वे चिरायु होते हैं"<sup>3</sup>। उस समय क्वत्रिय खाट पर मरना ऋपने लिये निंदनीय समभते थे। युद्धों में मरने के लिये वे लालायित रहते थे, परंत ऐसा अवसर न मिलने पर वे कभी कभी पर्वत से लुढककर ( भूगुपतन ), ऋग्नि में बैठ-

९ इलिबट, 'हिस्ट्री श्राफ इंडिया', जि॰ १, ए० ८८

२ मैक्समूलर, 'इंडिया', ए० २७५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मार्को पोलो (मिस बूल द्वारा संपादित ) जि॰ २, प्र० ३५० और ३६०

कर जल मरते या जल में दूबकर मर जाते थे। बल्लाल सेन तथा धंगदेव के पानी में दूबने श्रीर 'मुच्छुकटिक' के कत्ता शृद्धक श्रादि के श्राग में जल मरने के उदाहरण मिलते हैं। कई ब्राह्मण जब देखते थे कि वे वृद्ध हो गए हैं, तब वे स्वयं श्राग्न में जल मरते या पानी में क्द पड़ते थे। सिकंदर के समय में भी श्राग्न में बैठकर मरनेवाले एक ब्राह्मण का वर्णन मिलता है। मार्कों पोलो भी इस प्रथा का वर्णन करता है।

#### भारतीय समाज में खियों का स्थान

किसी नमाज की उन्नित तब तक पूर्ण नहीं नमभी जा सकती जब तक उसमें स्त्रियों को उच्च स्थान न मिले। ग्रस्यंत प्राचान काल में भारत में स्त्रियों का न्यादर होता था इसलिये उन्हें ग्रधीङ्गिनी का नाम दिया गया था। घर में उनका दर्जी बहुत ऊँचा था। यह यागादि में पित के साथ उनका बैठना ग्रावश्यक नमभा जाता था। रामायण ग्रीर महाभारत में ही नहीं किंतु उनके बाद के नाटकों में भी स्त्रियों की स्थित को ग्रस्थंत उच्च बताया गया है। हमारे निर्देष्ट नमय तक भी समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत ऊँचा था। भवभृति ग्रीर नारायण भट्ट ग्रादि के नाटकों से जान पड़ता है कि उस समय स्त्रियों का यथेष्ट मान ग्रीर ग्रादर किया जाता था।

स्नी-चिशा—पिछले समय की तरह उस समय में 'स्नी-शूद्रौ नाघीयताम्' प्रचलित न था। स्नियाँ भी पढ़ती थीं। वाण ने लिखा है कि राज्यश्रो को बौद्ध सिद्धांतों की शिद्धा दंन के लिये दिवाकरिमत्र नियुक्त किया गया था। बहुत सी स्नियाँ बौद्ध भिद्धु भी होती थीं, जो निस्संदेह बौद्ध सिद्धांतों से भली भाँति परिचित होंगी। शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ करनेवाली मंडनिमश्र की प्रकांड विदुषी पत्नी के विषय में यह प्रसिद्ध है कि उसने शंकराचार्य को भी निस्तर कर दिया था। प्रसिद्ध कि राजशेखर की चौहान पत्नी अवंति-संदरी बंहुत विदुषी थी। राजशेखर ने अन्य विद्वानों से अपना मतभेद प्रकट करते हुए जहाँ और विद्वानों का मत दिखाया है, वहाँ उसने तीन स्थलों पर अवंति-संदरी का भी भिन्न मत दिया है। उस ( अवंति-संदरी ) ने प्राकृत किवता

१ चि० वि० वैद्य, 'हिरट्री आफ मिडिएवल इंडिया', नि० २, ५० १९१

में श्रानेवाले देशी शब्दों का एक कोश भी बनाया, जिसमें प्रत्येक शब्द के प्रयोग के स्वरचित उदाहरण दिए थे। हेमचंद्र ने श्रवनी देशी नाममाला में दो जगह उसके मतभेद का उल्लेख कर उदाहरण में उसकी कविता उद्धत की है। स्त्री-शिक्ता के विषय में राजशेखर अपने विचार इस तरह प्रकट करता है- "पुरुषों की तरह लियाँ भी किव हो। संस्कार तो आत्मा में होता है, वह स्त्री या पुरुष के भेद की ऋषेद्या नहीं करता। राजास्त्रों ऋौर मंत्रियों की पुत्रियाँ, वेश्याएँ, कौतुकियों की स्त्रियाँ, शास्त्रों में निष्णात बुद्धिवाली श्रीर कवित्रत्री देखी जाती हैं" । हमारे समय में बहुत सी स्त्रियाँ भी संस्कृत की किव हुई हैं, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं— इं दुलेखा, मारूला, मोरिका, विजिका, शीला, सुभद्रा, पद्मश्री, मदालसा श्रीर लद्मा । इतना ही नहीं, स्त्रियों को गणित की शिचा भी दी जाने के उदाहरण मिले हैं। भास्कराचार्य (बारहवीं सदी के अप्रंत में ) ने अपनी पुत्री लीलावती की गाँगत का श्रध्ययम कराने के लिये 'लोलावती' ग्रंथ लिखा । स्त्रियों को ललित कलाश्रों की तो विशेष शिक्षा दी जाती थो। राज्यश्रो को संगात, तृत्य आदि सिखाने का विशेष प्रबंध किए जाने का उल्नेख वाण ने किया है। हर्ष की 'रतावली' में रानी का वर्तिका (ब्रश) से रंगीन चित्र बनाने का वर्णन है । उसमें रानी को गीत. तृत्य, वाद्यादि के विषय में सलाह देनेवाली बताया है। खोज करने से इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरणामेन सकत हैं।

पदी—उस समय पदी प्रचलित न था। राजाश्रों को स्त्रियाँ दरबारों में श्राती थीं। हुएन्स्संग लिखता है कि जिस समय हूण मिहिरकुल हारकर पकड़ा गया था, उस समय बालादित्य की राजमाता उनसे मिलने गई थीं । हर्ष की माता राजदरबारियों से मिलती थी। बाण ने कादंबरी में विलासवती का भिन्न भिन्न शकुन जाननेवाले ज्योतिषियों, मंदिर के पुजारियों श्रौर ब्राह्मणों से मिलने श्रौर महाकाल के मंदिर में जाकर महाभारत की कथा सुनने का

१ 'नागरी-प्रचारणी पत्रिका' ( नवीन संस्करण ) आग २, ए० ५०-५५

२ 'रलावली', अंक २

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वॉटर्स गॉन युवनच्वांग, जि० १, ५० २८८.८९

वर्णन किया है। राज्यश्री हएन्त्संग से स्वयं मिली थी। तत्कालीन नाटकों में भी पर्दे का कोई उल्लेख नहीं है। यात्री ख्रब्रुजैद ने भी राजदरवारों में देशियों श्रीर विदेशियों के सामने स्त्रियों के उपस्थित होने का उल्लेख किया है। मेलों श्रीर उपवनों में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों के जाने का उल्लेख काम-सूत्र त्यादि में मिलता है। स्त्रियाँ राजा के सेवक का कार्य भी करती थीं श्रौर दरबार, हवाखोरी, लड़ाई त्रादि में उनके साथ रहती थीं। वे शस्त्र धारण कर घोड़ो पर सवार होती थीं। कही कहीं बुद्ध के समय रानियों त्रौर त्रान्य स्त्रियों के पकड़े जाने का भी उल्लेख मिलता है। दिवाण के पश्चिमी सोलंकी विक्रमादित्य की बहिन अक्कादेवी वीर प्रकृति की और राजकार्य में निपुण थी श्रीर चार प्रदेशों पर शासन भी करती थी। एक शिलालेख से पाया जाता है कि उसने गोकागे (गोकाक, बेलगाँव जिले में ) के किले पर भी घेरा डाला था। इसी तरह ऐसे अन्य उदाहरणा भी दिए जा सकते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि उस समय पर्दे की प्रथा विद्यमान नहीं थी। इतना निश्चित है कि राजाओं के स्रंतःपुर में सर्वसाधारण का प्रवेश नहीं होता था। मुसल-मानों के त्राने के बाद से पर्दे का प्रचार हुआ। उत्तरीय भारत में मुसलमानों का जोर ऋषिक होने से वहाँ शनैः शनैः पर्दे एवं घूँघट की प्रथा बड़े घरों में चली, परंतु जहाँ उनका ऋधिक प्रभाव नहीं हुआ, वहाँ पर्दा या घूँघट नहीं चला। श्राज भी राजपूताने से दिल्या के मारे भारतवर्ष में पर्दे की प्रथा नहीं है और कहीं है भी तो नाम मात्र को।

विवाह — मनुस्मृति में, जो हमारे ममय से पूर्व बन चुकी थां, आठ प्रकार के — बाह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राज्ञस और पैशाच — विवाहों का उल्लेख है। बहुत संभव है, उस समय विवाह के ये प्रकार थोड़े बहुत प्रचिलत हों, परंतु इनका प्रचार कम हो रहा था। याज्ञवल्क्य ने इन आठों का उल्लेख कर पहले चार को ही करने योग्य बताया है। विष्णु और शांख स्मृतियों में भी पहले चार को ही प्राह्म बताया है। हारीत स्मृति में तो केवल बाह्म विवाह को ही उचित कहा गया है।

कुलीन घरों में बहु विवाह की प्रथा विद्यमान थी। राजा, सरदार श्रादि भ्रनाट्य लोग प्रायः कई विवाह करते थे। एक शिलालेख में कलचुरी राजा गांगेयदेव के मरने पर उसकी बहुत सी स्त्रियों के सती होने का उल्लेख है। उस समय तक बाल-विवाह की प्रथा त्रारंभ नहीं हुई थी। कालिदास ने शकंतला के साथ दृष्यंत के मिलने का उल्लेख किया है, उस समय शकंतला बड़ी हो गई थी। गृह्यसूत्र में विवाह के कुछ समय बाद गर्भाधान करने का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि कन्या उस समय तक बड़ी हो जाती थी। मनुस्मृति में कन्या की ऋायु १६ वर्ष दी है। राज्यश्री की भी विवाह के समय १४ वर्ष की अवस्था थो। 'कादंबरी' में वर्णित महाश्वेता या कादंबरी की आयु भी विवाह योग्य हो गई थी। हाँ, हमारे निर्दिष्ट काल के अंतिम समय में बाल-विवाह की प्रथा ऋारंभ ऋवश्य हो गई थी। मुसलमानों के श्राने के बाद इस प्रथा का ऋषिक प्रचार हुआ। विववा-विवाह की प्रथा यद्यपि पहले की तरह उस समय प्रचलित नहीं थी, फिर भी उसका एकदम श्रमाव न था। याश्ववल्क्यसमृति में भी विधवा-विवाह का वर्णन है। विध्या ने तो यहाँ तक लिखा है कि अप्रसंभुक्त विधवा के दूसरी बार विवाह से उत्तन पुत्र जायदाद के भी ऋधिकारी हैं। पराशर तक ने जिखा है कि यदि किसी स्त्रां का पति मर गया हो, या साधु वन गया हो, लापता हो गया हं। या नपुंसक या पतित हो गया हो तो वह पुनिवेबाह कर सकती है । प्रसिद्ध जैन मंत्री वस्तुपाल तेजपाल का विधवा से उत्पन्न होना प्रसिद्ध ही है। इस प्रथा का प्रचलन शनैः शनैः कम होता गया श्रीर श्रंत में दिजों में यह प्रथा बिलकुल नष्ट हो गई। अलबेरूनी लिखता है कि एक स्त्री दूसरी बार विवाह नहीं कर सकती। विधवात्रों के वस्त्र वेशामुषा त्रादि भी सब दूसरी तरह के थे, जैसा कि राज्यश्री के विधवा होने पर बाण के 'बध्नात वैधव्यवेणी' लिखने से पाया जाता है। स्त्राज भी प्रायः उच्च कुलों में विधवा-विवाह नहीं होता, परंतु बहुत सा जातियों में विधवा-विवाह प्रचलित है।

सती प्रथा-सती प्रथा का कुछ कुछ प्रचलन भी हमारे निर्दिष्ट काल

नष्टे मृते प्रज्ञजिते क्लीबे च पतिते पतौ ।
 पद्मस्वापस्य नारीयां पतिरन्यो विधीयते ॥

के पूर्व से चला स्नाता था। यह प्रथा हमारे समय में किसी प्रकार बढ़ती गई। हर्ष की माता के स्वयं ऋग्नि में जल मरने का कृतांत 'हर्षचरित' में मिलता है। राज्यश्री भी ऋग्नि में कूदने को तैयार हो गई थी, परंतु उसे हर्ष ने रोक लिया। हर्ष-रचित 'प्रियदर्शिका' में विध्यकेतु की स्त्री के सती होने का वर्णन मिलता है। इससे पूर्व छुटी सदी के एक शिलालेख से भानुगुप्त के सेनापित गोपराज की स्त्री के सती होने का उदाहरण मिलता है। ऋलबे-रूनी लिखता है—''विधवाएँ या तो तपस्विनी का जीवन व्यतीत करती हैं या ऋग्नि में जल जाती हैं। राजाऋों की स्त्रियाँ, यदि वे कृद्ध न हों, सती हो छो जाती हैं।'' सब विधवाऋों के लिये सती होना ऋगवश्यक नहीं था। जिस किसी की इच्छा होती, वही सती हुआ करती थी।

ये प्रथाएँ होते हुए भी साधारणतः स्त्रियों की सामाजिक स्थिति बहुत उच्च थी। उनका पूर्ण स्त्रादर होता था। उनकी जो दिनचर्या वेदव्यास स्मृति में दी गई है, वह पढ़ने लायक है। उसका सारांश नीचे दिया जाता है—पत्नी पित से पूर्व उठकर घर माफ करे, स्नान करे स्त्रीर भोजन बनावे। पित को भोजन कराकर वैश्वदेव यश्च करे। तदनंतर स्वयं भोजन कर शेष दिन स्त्राय व्यय की चिंता करे। सायंकाल को फिर घर में काहू चौका देकर भोजन बनावे श्रीर पित को खिलाए। घरों में स्त्रियों का पूरा सम्मान था। मनुस्मृति में लिखा है कि जिम घर में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, वहीं देवता रहते हैं। उसी में लिखा है—स्त्राचार्य उपाध्याय से, स्त्रीर पिता स्त्राचार्य से दस गुना सम्मान्य है, परंतु माता, पिता से हजार गुनी सम्माननीय है। उनकी कानूनी स्थिति भी कम नहीं थी। उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के लिये राज-नियम बने हुए थे। उन्हें भी जायदाद मिल सकती थी। इस विषय में कुछ विस्तार से स्त्रागे लिखा जायगा।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> 'असर्वेरूनीज़ शंदिया', जि० १, ए० १५५

#### द्वितीय व्याख्यान

# साहित्य

प्राचीन भारत का वाङ्मय बहुत विस्तृत, गंभीर तथा उन्नत था। सभी विषयों की तरफ भारतीय विद्वानों का पूरा ध्यान था। साहित्य, व्याकरण, श्रायुर्वेद, ज्योतिष, गणित, विज्ञान, कलाकोशल आदि सभी विषय उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचे हुए थ। हम यहाँ क्रमशः इन विषयों की उन्नति का कुछ परिचय देने का यत करेंगे। यहाँ एक बात कह देना आवश्यक हैं कि प्राचीन काल में माहित्य से केवल लिलत माहित्य, काव्य, नाटक, कथा, उपन्याम, अलंकार आदि विषय ही अभिप्रेत थे, परंतु आजकल साहित्य शब्द बहुत व्यापक होकर वाङ्मय के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है, जिससे विद्या-संबंधी समस्त विषय उनके अंतर्गत हो जाते हैं।

हमारे निर्दिष्ट समय का साहित्य भाषा-संबंधी दृष्टि से तीन विभागों में विभक्त किया जा सकता है—

- १—संस्कृत का साहित्य सबसे ऋषिक संपन्न है। उस समय संस्कृत ही राजकीय भाषा थी। राज्य कार्य इमी में होता था। शिलालेख, ताम्रपत्र ऋादि भी प्रायः इमी में लिखे जाते थे। इसके ऋतिरिक्त संस्कृत संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वानों की भाषा थी, इम कारण भी संस्कृत का प्रचार प्रायः संपूर्ण भारत में था।
- र—प्राकृत भाषा का सर्वनाधारण में प्रचार था। यही बोलचाल की भाषा थी। इसका भी साहित्य बहुत उन्नत था।
- ३—दिच्या भारत की तरफ यद्यपि पंडितों में मंस्कृत का प्रचार था, तथापि वहाँ की बोलचाल की भाषा द्राविड़ी थी, जिसमें तामिल, तेलगू, मलयालम, कनाड़ी आदि भाषाओं का समावश होता है। इनका साहित्य भी हमारे समय में उन्नत हुआ। अब हम क्रमशः इन तीनों भाषाओं के साहित्य पर विचार करते हैं।

#### ललित साहित्य

संस्कृत साहित्य के विकास की प्रगति—साहित्य की हि से हमारा निर्दिष्ट समय बहुत उन्नत है। हमारे समय से पूर्व संस्कृत साहित्य का विकास

हो चुका था, पर इसकी वृद्धि हमारे समय में भी जारी रही। हम इस समय श्रन्य भाषाश्रों के विकास की तरह संस्कृत में भाषा-नियम संबंधी या शब्दों के रूप संबंधी परिवर्त्तन नहीं पाते।इसका एक कारण है। इस समय से बहुत पूर्व-६०० ई० पूर्व के त्रासपास-त्राचार्य पाणिति ने त्रपने व्याकरण के जटिल नियमों द्वारा संस्कृत को जकड़ दिया। पाशिपनि के इन नियमों को तोड़ने का साहस संस्कृत के किसी किव ने नहीं किया, क्योंकि हमारे पूर्वज पाणिनि को एक महर्षि समभते थे श्रीर उसमें उनकी श्रगाध भक्ति थी। उसके नियमों को तोड़ना वे पाप समभते थे। यह प्रवृत्ति हम लोगों में बहुत प्राचीन काल से चली त्राती है, तभा तो महाभाष्यकार ने पाणिनि के सूत्रों में कुछ स्थलों पर त्रुटियाँ दिखाते हुए भी अपने को पाणिनि के रहस्यों को नमभ सकने में असमर्थ कहकर उसका आदर किया है। इस समय संस्कृत में लालित्य लाने की बहुत कोशिश की गई। इसका शब्द-भांडार बहुत बढ़ा। संस्कृत की भिन्न भिन्न लेखन-शैलियाँ ग्राविष्कृत हुई । यह विकास ६०० ई० से नहीं, इससे बहुत पूर्व प्रारंभ हो चुका था। कविकुल-चूड़ामिण कालिदास, भास, अश्वघोष आदि भी अपने काव्यों द्वारा तत्कालीन साहित्य को ससंपन्न कर चुके थे। महाभारत और रामायण भी उनसे पूर्व बन चुके थे, परंत यह विकास यहीं तक नहीं रक गया था। यह उन्नति बहुत समय तक जारी रही और हम देखते हैं कि ६०० ई० के बाद भी यह उन्नति-क्रम उसी तरह चलता रहा। हमारे निर्दिष्ट काल में सैकड़ों काव्य ( गद्य श्रीर पद्य ), नाटक, उपन्यास, कथाएँ एवं त्राख्यायिकाएँ लिखी गईं।

तत्कालीन साहित्य के कुछ उत्कृष्ट काठ्य—भारतीय साहित्य के जितने ग्रंथ श्राज विद्यमान् हैं, केवल उन्हें देखकर हम तत्कालीन साहित्य की उन्नित का ठीक ठीक श्रनुमान नहीं कर सकते। उस समय के लिखे हुए सैकड़ों संस्कृत ग्रंथ-रत्न नष्ट हो चुके हैं श्रीर बहुत से ऐसे गुप्त स्थानों में पड़े होंगे, जिनका श्रमी तक किसी को पता भी नहीं। श्राज जो ग्रंथ दैव की कृपा से बच गए हैं, उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। फिर भी हमारे पास तत्कालीन संस्कृत साहित्य की स्थित को जानने के लिये जो ग्रंथ बचे हैं, वे पर्याप्त हैं।

इस समय उपलब्ध तत्कालीन काव्यादि साहित्य से पता लगता है कि उस समय का बहुत सा ऐसा साहित्य रामायण और महाभारत की घटनाओं से भरा हुआ है। यदि हम रामायण और महाभारत की कथाओं से संबद्ध सब पुस्तकों को अलग कर दें, तो अवशिष्ट पुस्तकों की .संख्या बहुत थोड़ी रह जायगी। यहाँ हम संस्कृत के कुछ उत्कृष्ट काव्यों का परिचय देते हैं।

'किरातार्जुनीय'—इसका कर्त्ता भारिव सातवीं सदी में हुआ था। इसका संबंध महाभारत की घटनाओं से है। यह काव्य केवल साहित्य की दृष्टि से ही नहीं, नीतिशास्त्र की दृष्टि से भी एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। अर्थ-गौरव इसका विशेष गुणा है। इसके अपंतिम भाग में किव ने शब्द-वैचित्र्य के बहुत अद्भुत और उत्तम उदाहरण दिए हैं। एक श्लोक में तो 'न' के सिवा और कोई अच्चर ही नहीं, सिर्फ अपंत में एक 'त्' है।

'श्रमश्रातक' भी एक उच्चकोटि का काव्य है। इसके विषय में प्रसिद्ध विद्वान् डाक्टर मैक्डॉनल ने लिखा है कि इस पुस्तक का लेखक प्रेमियों की प्रसन्नता श्रीर दुःख, कोध तथा भक्ति के भावों को दिखाने में सिद्धहस्त है।

'मिट्टिकाञ्य'—इसमें भट्टि ने, जो वलभी के राजा घरसेन का ऋाश्रित था, साहित्य के रूप में शुष्क व्याकरण के रूप सिखाने के साथ साथ राम की कथा का वर्णन किया है।

'शिशुपालवध'—इसमें ऋष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा है। इसका कर्ता माघ किव सातवीं सदी के उत्तरार्ध में हुन्ना था। इस काव्य में रचना-सौंदर्य के साथ उपमा, ग्रर्थ-गौरव एवं पदलालित्य का ग्रच्छा चमत्कार है। इसकी कविता के विषय में प्रसिद्ध है—

उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम् । दिश्डनः पदलालित्यं माघे सित त्रयो गुगाः ॥ 'नलोदय'—इसमें नलदलयंती की कथा है। इसकी वर्गानशैली श्रौर

न नोननुत्रो नुत्रोनो नाना नानानना ननु । नुत्रोऽनुत्रो ननुत्रोनो नानेनानुत्रनुत्र ॥ किरातार्जुनीय, सर्ग १५, इलोक १४

छंदों की विविधता विशेष महत्व की है। तुकों का चमत्कार इसकी एक विशेषता है। वे केवल द्यांत में नहीं मध्य में भी ग्राए हैं। यह ग्रंथ संस्कृत साहित्य में एक नई चीज है।

'राघवपांडवीय'—इमका कर्त्ता किवराज (८०० ईस्वी के करीव) हुआ। इस ग्रंथ में रामायण और महाभारत की घटनाओं का साथ साथ वर्णन किया गया है। प्रत्येक श्लोक के दो अर्थ होते हैं। एक रामायण की कथा बतलाता है, तो दूसरा महाभारत की। इस शैलों के और भी काव्य मिलते हैं।

'पार्श्वाभ्युदय काव्य'—यह ग्रंथ जैन आचार्य जिनसेन ने दिल्ला के राष्ट्रकृट राजा अमीघवर्ष (नवीं सदी) के समय में लिखा। इसकी विशेषता यह है कि पार्श्वनाथ के चिरत के साथ कहीं श्रांतिम पंक्ति, कहीं पहली और चौथी, कहीं पहली और तीसरी पंक्ति तथा कहीं दूसरी और तोसरी पंक्ति मेबदूत से ली गई है। इस प्रकार अपने बृहत् काव्य में उसने संपूर्ण मेघदूत का समावेश कर लिया है; और अपनी कथा में कोई अंतर पड़ने नहीं दिया। इस पुस्तक से समस्त मेघदूत के तत्कालीन पाठ का निर्णय हो सकता है।

वैसे तो संस्कृत का प्रायः संपूर्ण पद्य साहित्य गाया जा सकने के कारण गेय काव्य ('लिरिक पोएट्रो') कहा जा सकता है, परंतु जयदेव का बारहवीं शताब्दी में बनाया हुआ 'गीतगोविंद' गेय किवता का उत्कृष्ट ग्रंथ है। किव ने इसमें किठन छंदों में अत्यंत उत्तम शब्द-विन्यास की पूर्णता दिखाई है। अपनी अनुपम चतुरता से अनुप्राम और तुकों में उसने किवता को बहुत ही अधिक मधुर और भावोत्तेजक बना दिया है, जो भिन्न भिन्न रागों में गाई जा सकती है। इस काव्य की बड़े बड़े गश्चात्य विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है और कहयों ने तो इसमें गेय किवता की पराकाष्टा मान ली है।

इनके स्रितिरिक्त बहुत से संस्कृत काव्य हमारे निर्दिष्ट समय में लिखे गए, जिनमें से कुछ एक के नाम नीचे दिए जाते हैं। प्रिमद्ध किव चैमेंद्र ने 'रामायण-मंजरी,' 'भारत-मंजरी,' 'दशावतारचरित,' 'ममय-मातृका,' 'जातक-माला,' 'किवकंठाभरण,' 'चतुर्वर्गसंप्रह' स्त्रादि छोटे बड़े स्त्रनेक ग्रंथ लिखे। कुमारदास का 'जानकीहरण', हरदत्त-विरचित 'राघवनैषधीय,' मंखकिव- लिखित 'श्रोकंठचरित,' हर्ष-कृत 'नैषधचरित,' वस्तुपाल विनिर्मित 'नरनारा-यणानंद काव्य,' राजानक जयरथ-प्रणीत 'हरचरित-चिंतामणि,' राजानक रलाकर का 'हरांवजय महाकाव्य,' दामोदर-विर्राचत 'कुद्दिनीमत,' वाग्मद्द-कृत 'नेमि-निर्माण,' धनंजय श्रेष्ठि का 'द्विसंधान महाकाव्य,' संध्याकरनंदी का 'रामचरित,' विल्हण-प्रणीत 'विक्रमांकदेवचरित,' पद्मगुप्त-प्रणीत 'नव-साहसांक चरित,' हेमचंद्र का 'द्व्याश्रय महाकाव्य,' जयानक-रचित 'पृथ्वी-राजविजय,' नोमदेव-कृत 'कार्तिकीमुदां' श्रोर कल्हण-विनिर्मित 'राजतरंगिणी' स्रादि सेकड़ों काव्य हैं। इनमें से श्रांतिम सात ऐतिहासिक ग्रंथ हैं।

सुभाषित संप्रह्—हमारे समय में सुभाषितों—भिन्न भिन्न विषयों के उत्तम श्लोकों—के कई संग्रह भी हो चुके थं। ग्रमितगित (६६३ ई०) के 'सुभाषितरत्नसंदोह' ग्रीर वल्लभदेव (११ वं शताब्दी) की 'सुभाषिताविल' के ग्रातिरिक्त एक गीद्ध विद्वान् का सुभाषितसंग्रह भी मिला है, जो प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डा० टामस नं 'कवींद्रवचनसमुच्चय' नाम से प्रकाशित किया है। इस ग्रंथ की १२ वीं शताब्दी की लिखी हुई एक प्रति मिली है। इस ग्रंथ का तथा ग्रंथ के लेखक का नाम ग्रभा तक ग्रशात है।

गद्य काठ्य — साहित्य में कथा श्रो श्रोर श्राख्यायिका श्रों का भी एक विशेष स्थान है। इस देखते हैं कि हमारे निर्दिष्ट काल में इस श्रोर भी संस्कृत के विद्वान कि विथों ने उपेदा नहीं की। छोटी छोटी कथा श्रों की पद्धित भारत में बहुत प्राचीन काल से चला श्राती थी। बौद्धों श्रोर जैनों के धर्म ग्रन्थों के निर्माण-काल तक इस पद्धित का पूर्ण विकास हो चुका था। ६०० ई० से पूर्व बहुत सी कथाएँ बन चुकी थीं, जिनका महाभारत श्रोर पुराणों श्रादि में समावेश है। उस समय तक प्रसिद्ध पंचतंत्र भी बन चुका था। इसके बनने का निश्चित समय हम नहीं बतला सकते, हाँ ५७० ईस्वी में इसका पहलवी भाषा में श्रमुवाद हो चुका था। यह ग्रंथ इतना प्रसिद्ध हुश्रा कि

<sup>ै</sup> कई विद्वान् इस ग्रंथ को १४वीं शताब्दी का बना हुआ मानते हैं, परंतु यह ठीक नहीं | सर्वानंद ने, जो १००१ शक संवद (११५९ ई०) में हुआ था, अमरकोश की 'टीकासर्वस्व'नाम की टीका में 'सुआवितावित' के अंश उद्धत किए हैं।

इसके श्ररवी श्रीर मीरियन भाषा में भी श्रनुवाद हो गए। इसके सिवा हमारे समय के बहुत पूर्व गुणाढ्य नामक विद्वान् द्वारा पैशाची में लिखी गई 'वृहत्कथा' भी विद्यमान थी, ऐसा दंडो, सुबंधु श्रीर बाण के निर्देशों से पाया जाता है। चेमेंद्र ने 'वृहत्कथामंजरी' के नाम से १०३७ ई० के श्रासपास इसका संस्कृत में श्रनुवाद किया था। पंडित सोमदेव ने भी 'कथा-सिरसागर' के नाम से इसका श्रनुवाद (१०६३—१०८१ के बीच में) किया था। 'बृहत्कथा' का तीसरा रूप भी 'बृहत्कथा-श्लोक-संग्रह' के नाम से प्राप्त होता है। इसके श्रातिरक्त 'वैताल-पंचविंशति' श्रीर 'सिंहासन-द्वान्तिंशतिका,' 'शुकसप्ति' श्रादि कथाश्रों के कई छोटे छोटे संग्रह मिलते हैं, जो हमारे समय में भी प्रसिद्ध थे। इन श्रनुवादों से भारतीय कथाश्रों का यूरोप में भी प्रवेश हो गया श्रीर वहाँ भी ये कथाएँ प्रचलित हो गई। यही कारण है कि हम बहुत सी श्ररबी कथाश्रों में भारतीय कथाश्रों से काफी समानता पाते हैं।

छोटी छोटी कथा श्रों के इन संग्रहों के श्रांतिरिक्त कई एक गद्य उपन्यास या श्राख्यायिकाएँ भी लिखी गईं। यद्यपि ये ग्रंथ गद्य में हैं तथापि इनकी वर्णन-शैली प्रायः पद्य काव्यों की ही है। श्रालंकार, शब्दवैचिन्न्य तथा श्रानु-प्रासादि की इसमें भी बहुलता है। समास श्रोर श्लेषादि श्रालंकार बहुत होने के कारण इनकी भाषा कहीं कहीं क्षिष्ट हो गई है। इनसे तात्कालिक सम्यता, रहन सहन श्रादि पर बहुत प्रकाश पड़ता है। दंडी कांव के बनाए हुए 'दशकुमारचिर्ता' से हमें तत्कालीन रोति रिवाज, साधारण सम्यता, राजा श्रादि विशिष्ट पुरुषों के व्यवहार संबंधी बहुत सी शातव्य बातें मालूम होती हैं। सुबंधु-रचित 'वासवदत्ता' भी संस्कृत साहित्य में एक श्रानोला ग्रंथ है, परन्तु बहुधा प्रत्येक शब्द पर श्लेषों की भरमार होने के कारण वह विशेष किस भी श्रिधिक श्रर्थ होते हैं। कवि ने श्रपनी विद्वत्ता दिखाने के लिये भले ही उसकी ऐसी रचना की हो, परंतु साधारण पाठकों के लिये तो वह बहुत नीरस ग्रंथ है श्रीर टीका के बिना तो उन्हें जगह जगह पर दकना पड़ता है। इसके श्रनंतर हम प्रसिद्ध किव बाग्ण के 'हर्षचरित' श्रीर 'कादंबरी' को

देखते हैं। 'हर्षचरित' एक ऐतिहासिक (हर्षचरित संबंधी) गद्य काव्य है। इससे हंर्षकालीन इतिहास जानने में बहुत सहायता मिली है। इसकी भाषा क्रिष्ट और समासबहुल है। इसका शब्दभांडार बहुत ही ऋषिक है। काव्य और भाषा की दृष्टि से 'कादंबरी' सर्वोत्कृष्ट है। इसकी भाषा क्रिष्ट नहीं और इसमें लालित्य पहले ग्रंथ से ऋषिक है। इसे पूर्ण करने से पहले ही बाण का देहांत हो गया। उसका उत्तरार्थ बाण के पुत्र पुलिन भट्ट (पुलिंद) ने लिखकर पूरा किया। बाण और उसके पुत्र ने संस्कृत गद्य लिखने में जो भाषा का सौष्ठव प्रदर्शित किया है, वह किसी अन्य लेखक के ग्रंथ में नहीं पाया जाता। इसी से पंडितों में यह कहावत प्रसिद्ध है—''वाणोच्छिठ्ट जगत्सर्वम्।" सोढ्डल की 'उदयसुंदरी कथा' और धनपाल की 'तिलकमंजरां' भी उत्कृष्ट गद्य काव्य हैं।

चंपू — संस्कृत साहित्य में चंपू ग्रंथों (गद्य-पद्यात्मक काव्यों) का भी विशेष स्थान है। सबसे प्रसिद्ध चंपू 'नल चंपू' है जिसे त्रिविकम भट्ट ने १९५ ई॰ के त्रास पास बनाया था। सोमदेव का 'यशस्तिकल' भी उत्कृष्ट चंपू है। राजा भोज ने 'चंपूरामायण' की रचना की पर उसके केवल पाँच कांड ही लिखे जा सके।

नाटक—नाटकों का प्रचार भारतवर्ष में बहुत प्रचीन काल से था श्रौर पाणिनि से, जो ई० सन् पूर्व की छुटी शताब्दी में हुन्ना, पूर्व ही उनके नियम-श्रंथ भी बन चुके थे। पाणिनि ने शिलाली श्रौर कृशाश्व के नट-सूत्रों का नाम भी दिया है। पीछे से भरत ने 'नाट्यशास्त्र' भी लिखा। हमारे काल से पूर्व भास, कालिदास श्रश्वघोषादि प्रसिद्ध नाटकलेखक हो गए थे। हमारे समय में भी बहुत से नाटक बने।

महाराजा शूद्रक का बनाया हुआ 'मृच्छुकटिक' भी बहुत उच्च कोटि का नाटक है। इसमें जीवन-शक्ति और कर्मण्यता के भाव बहुत ऋड्छी तरह दिखाए गए हैं। कन्नौज के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्द्धन ने 'रत्नावली' और 'प्रियदर्शिका' नाम के नाटक लिखे। इनमें पात्रों का चरित्र-चित्रण तथा वस्तु का विन्यास बहुत उत्तमता से किया गया है। उसका तीसरा नाटक 'नागा-नंद' है, जिसकी प्रोफेसर मैक्डानल आदि विद्वानों ने बहुत प्रशंसा की है।

नाटक लिखने में महाकवि कालिदास की प्रतिस्पर्धी करनेवाला भवभूति भी इसी निर्दिष्ट काल ( ग्राठवीं शताब्दी ) में हुग्रा । भवभूति बरार का रहने-वाला एक ब्राह्मण था। उसके तीन नाटक-'मालतीमाधव', 'महावीर-चरित' श्रोर 'उत्तररामचरित'-मिलते हैं। इन तोनो नाटका में श्रपनी श्रपनी विशेषता है। 'मालतीमाधवी' में शृंगार रस 'महावोरचरित' में बीर रस त्रीर 'उत्तररामचरित' में कहण रस का उत्कर्ष है, परंत कहण रस के प्रदर्शन में भवभृति मवसे वढ गया है। उसकी कल्पना शक्ति बहुत अशंसनीय है। बड़े बड़े वाक्य होने के कारण उसके नाटक रगभूमि के लिये वैसे ऋच्छे नहीं हैं, जैसे कि भाम ऋौर कालिदाम के हैं। हमारे समय का होने पर भी भट्टनारायण का समय निश्चित रूप में मालूम नहीं हो सका । उसका 'वेणी-संहार' एक उत्तम नाटक है। इसमें महाभारत के युद्ध का वर्णन है। वीर रस इमकी सबसे बड़ी विशेषता है। 'मुद्राराच्चस' का कर्ची विशाखदत्त भी ८०० से पीछे नहीं हुआ। यह नाटक अपने ढंग का एक ही है। यह बिल-कुल राजनीतिक है। राजशेखर ने भी, जो कन्नीज के राजा महेन्द्रपाल स्रौर महिपाल के पास रहता था, कई नाटक लिखे । यह संस्कृत श्रीर प्राकृत दोनों भाषात्रों का प्रकाड पंडित था। उसने ऋपने नाटकों में कई नए छंदों की रचना की है। कहावतों का भी उसने बहुत जगह प्रयोग किया है। उसके 'बालरामायण' त्रौर 'बालभारत' नाटकों का विषय तो नाम से ही स्पष्ट है। उसका तीसरा ग्रंथ 'विद्धशालभंजिका' एक उत्तम हास्यरसपूर्ण नाटिका है। कवि दामोदर ने, जो ८५० ई० मे पूर्व हुन्त्रा था, 'हनुमन्नाटक' या 'महा-नाटक लिखा, जिसे नाटक कहने की ऋषेचा काव्य कहना ऋनुचित न होगा। इसमें प्राकृत का कहीं भी उल्लेख नहीं है। कृष्ण्मिश्र कवि (११०० ई॰) ने 'प्रबोधचंद्रोदय' नामक एक बहुत उत्कृष्ट नाटक लिखा । यह ऋलंकारात्मक तथा भावात्मक नाटक है। नैतिक स्त्रीर दार्शनिक दृष्टि से यह बहुत ही उत्तम है। इसमें शांति, त्तमा, काम, लोभ, कोध, दंभ, ब्रहंकार, मिथ्यादृष्टि श्रादि पात्र रक्खे गए हैं। यह नाटक ऐतिहासिक दृष्टि से भी उपयोगी है।

हमने ऊपर कुछ नाटकों का परिचय दिया है। इनके ऋतिरिक्त भी बहुत से नाटक हमें मिलते हैं, जिनमें से मुरारि-कृत 'श्रमर्थराघव', विल्हण- रचित 'कर्ण्सुंदरी' (नाटिका), चंदेल राजा परमर्दिदेव के मंत्री वत्सराज-कृत छः रूपक—'किरातार्जुनीय' (व्यायोग), 'कर्पूरचिरत' (भाण), 'किमगणीपरिण्य' (ईहामृग), 'त्रिपुरदाह' (डिम), 'हास्यचूडामिण्' (प्रहसन) श्रीर 'समुद्रमथन' (समवकार); चौहान राजा विग्रहराज का लिखा हुश्रा 'हरकेलि नाटक', सोमेश्वर-विरचित 'ललित्राविष्रहराज नाटक', परमार राजा धारावर्ष के भाई प्रवहादन देव का 'पार्थपराकम' (व्यायोग) श्रादि द्रष्टव्य हैं। इनके श्रितिरक्त बहुत से श्रीर भी नाटक लिखे गए, जिनके नाम हम विस्तारभय से नहीं देते।

ध्विन, श्रलंकार श्रादि साहित्य के श्रंग—साहित्य के भिन्न भिन्न श्रंगों की उन्नित हमारे समय तक हो चुकी थी। ध्विन, श्रलंकार, रस श्रादि साहित्य के उपयोगी श्रार श्रावश्यक श्रंगों पर भी हमारे समय में कई ग्रंथ लिखे गए थे। श्रीमम्मटाचार्य ने 'काव्यप्रकाश' लिखा, परंतु वह उसे पूर्ण न कर सका, इसिलेये उसका शेष भाग श्रलख (श्रव्लट) सूर्य ने लिखा। इसके सिवा भी कई ग्रंथ लिखे गए, जिनमें से गोवर्धनाचार्य का 'ध्वन्यालोक', भामह का 'श्रलंकारशास्त्र', राजशेखर-कृत 'काव्यमीमांसा', हेमचंद्र-रचित 'काव्यानुशासन', वाग्भट-लिखित 'काव्यानुशासन' श्रीर 'वाग्भटालंकार', उद्घट-निर्मित 'काव्यालंकार-संग्रह', रुद्रट का 'काव्यालंकार-संग्रह' श्रीर भोजरचित 'सरस्वती-कंटाभरख' मुख्य हैं। छंदःशास्त्र तो वेद का श्रंग समका जाता है। इस पर भी श्रनेक उत्कृष्ट ग्रंथ लिखे गए, जिनमें पिंगलाचार्य का 'पिंगल-छंद-सूत्र' सबसे श्रधिक प्राचीन है। इमारे समय में भी इस प्रशस्ति से संबंध रखनेवाले कई ग्रंथ लिखे गए, जिनमें से दामोदर मिश्र का 'वाणीभूष्य', हेमचंद्र-कृत 'छंदोऽनुशासन', श्रौर चेमेंद्र कृत 'सुकृत्तिलक' उत्केख्य हैं।

हम ऊपर कह चुके हैं कि हमारे सैकड़ों काव्य, नाटक, उपन्यासादि इस श्रंधकारमय दीर्घकाल के प्रभाव से मुसलमान शासकों के राजत्वकाल में नष्ट हो गए। जितने उपलब्ध भी हैं, उनमें से हमसे कुछ का परिचय मात्र दिया है। संभव है, खोज से कई उत्तम श्रौर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व-पूर्या ग्रंथों का श्रौर भी पता लगे। तत्कालीन काव्य साहित्य का सिंहावलोकन—६०० से १२०० ई० तक के संस्कृत साहित्य पर मरमरी नजर डालने से पता लगता है कि वह समय संस्कृत साहित्य की दृष्टि में उन्नति की चरम मीमा तक पहुँचा हुन्ना था। काव्य, त्रालंकार, छंदःशास्त्र. नाटक न्नादि सभी त्रांग उन्नति करते हुए नजर न्नाते हैं। इन साहित्य-ग्रंथों में केवल प्रेम की कथाएँ हां नहीं, किंतु वीर. करुगा न्नादि स्नन्य रसों का भी पूरा विकास देख पड़ता है। नीति न्नीर शिचा की दृष्टि स भी ये ग्रंथ कम महत्व के नहीं हैं। भार्राव का 'किरातार्जुनीय' गजनीति शास्त्र की दृष्टि से न्नपूर्व ग्रंथ है। बागा के 'कादंबरा' न्नीर 'हर्षचिरित' में दिए गए उपदेश न्नपना सानी नहीं रखते। काव्य-चमत्कार तो हम प्रायः काव्य में थोड़ा बहुत न्नावश्य पाते हैं।

कृतिता भारतीय श्रायों की श्रत्यंत प्रिय वस्तु था। केवल काव्य से संबंध रखनेवाले ग्रंथ ही किवता में नहीं लिखे गए, परंतु वैद्यक, ज्योतिष, व्याकरण, श्रंकगणित, बीजगणित (इनके प्रश्न श्रोग प्रदाहरण तक) श्रादि श्रमंक विषयों के ग्रंथ भी छंदों में हा लिखे गए। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि गुप्तवंशी राजाश्रों के मिक्कों पर भी किवता बद्ध लेख श्रांकित हैं। इतने प्राचीन काल में संमार के किसी भी देश में मिक्कों पर किवताबद्ध लेख नहीं लिखे जाते थे।

#### व्याकरण

प्राचीन काल में व्याकरण को बहुत महत्व दिया जाता था। विट के छु: अंगों में व्याकरण ही प्रथम और प्रधान समका जाता था। ६०० ई० तक व्याकरण बहुत उन्नत हो चुका था। पाणिनि के व्याकरण पर कात्याथन और पातं जील अपने वार्तिक और महाभाष्य लिए चुके थे। शर्ववर्मा का 'कातंत्र व्याकरण' भां, जो प्रारंभिक विद्यार्थियों के निये लिखा गया था, बन चुका था। इस पर मान टीकाएँ मिल चुकी हैं। हा देखते हैं कि व्याकरण बहुत समय तक हिंदुओं में मुख्य विषय बना रहा। गेंडित होने के लिये व्याकरण का प्रकांड विद्वान होना आवश्यक समका जाना था। हमारे इस निर्देष्ट काल में भी व्याकरण विषयक कई उत्तमीत्तम ग्रंथ लिखे गए। सबसे

प्रथम पंडित जयादित्य श्रीर वामन ने ६६२ ई० के श्रासगास 'काशिकावृत्ति' नाम से पाणिनी के सूत्रों पर भाष्य लिखा, जो बहुत उत्तम तथा उपयोगी ग्रंथ है। भतु हार ने भाषा-शास्त्र को दृष्टि से व्याकरण पर 'वाक्यप्रदीप' नाम का बृहद् ग्रंथ तथा 'महाभाष्य-दीपिका श्रीर 'महाभाष्य-त्रिपदी' व्याख्यान लिखे। उस समय तक उणादि सूत्र भी वन चुके थे, जिनकी टीका १२५० ई॰ में उज्जवलदत्त ने कां। पाणिनि को ऋष्टाध्यायी पर लिखे गए ग्रंथों के श्चांतिरिक्त भी कई स्वतंत्र व्याकारण बने । चंद्रगोमिन ने ६०० ई० के कराब 'चांद्रव्याकरए' लिखा। उसने इसमें पाणिनी के सूत्रों ऋौर महाभाष्य का भी कुछ उपयोग किया है। इसी तरह जैन शाकटायन ने नवीं शताब्दी भे एक व्याकरण लिखा। प्रामिद्ध जैन-त्र्याचार्य हेमचंद्र ने त्र्यानी तथा त्र्यत्री समय के राजा सिद्धराज की स्मृति स्थिर रखने के लिये शाकटायन के व्याकरण से भी अधिक वस्तत 'सिद्धहेम' नामक व्याकरण जिल्ला । जैन होते के कारण उसने वैदिकभाषा संबंधा नियमों का वर्णन नहीं किया। इनके भिवा व्याकरण से संबंध रखने वाले कुछ ऋौर भी छोटे छोटे ग्रंथ जिखे गए, जिनमें सं कु के नाम ये हैं - वर्धमान-प्रणीत 'गण्रल-महोद्धि,' भानवंशकृत 'गण्कारिका', वामन-विरचित 'लिंगानुशामन', हेमचंद्र-लिखित 'उणादि-सूत्रवृत्ति', 'धात पाठ', 'धातपारायण', 'धातमाला', 'शब्दानशासन' ऋादि ।

### कोष

हम ऊपर लिख चुके हैं कि संस्कृत साहित्य के विकास को दिशा भाषा परिवर्त्तन की त्रोर नहीं थी। उनकी दिशा शब्द-भंडार बढ़ाने, भाषा में लालित्य तथा त्रालंकार लाने को तरफ थी। इस काल में संस्कृत साहित्य का शब्द-भंडार बहुत बढ़ता गया। उसके बढ़ने का स्वाभाविक परिणाम यह हुन्ना कि संस्कृत के कोष भी बने। कुछ कोष ऐसे हैं, जिनमें एक नाम के तमास पर्यायवाची शब्द इकट्ठे दिये गए हैं त्रीर कुछ ऐसे हैं, जिनमें एक शब्द के सब त्रार्थ इकट्ठे दिए गए हैं। कई कोषों में शब्दों के लिंग भी बताए गए हैं। त्रामरसिंह का बनाया हुन्ना छदोबद 'त्रामरकोष' बहुत प्रसिद्ध है, जो हमार समय के प्रारंभ के त्रासपास का बना हुन्ना है। यह कोष इतना लोकिशिय

हुआ कि इस पर करीब ५० टोकाएँ लिखा गईं। उनमें से अब कुछ का ही पता लगता है, जिनमें से भट्ट चीरस्वामी की, जो संभवतः १०५० ई० के करीब हुआ, टीका विशेष प्रसिद्ध है। पुरुषोत्तम देव ने 'त्रिकांडशेष' के नाम से अमरकोष का एक परिशिष्ट लिखा। यह बहुत ही उपयोगी कोष है, क्योंकि इसमें बौद्ध संस्कृत तथा अन्य प्राकृत भाषाओं के भी शब्द हैं। इसके लेखक ने 'हारावली' नामक भी एक कोष लिखा, जिसमे बहुत से **ऐ**से कठिन शब्दों का समावेश किया गया जिनका उससे पहले के ग्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता। इसका भी समय ७०० से पांछे नहीं माना जा सकता। शाश्वत का लिखा 'म्रानेकार्थ-सम्च्चय' मां यहत उपयोगी कोप है। हलायुध ने ६५० ई० के करांब 'त्राभिधान-रत्नमाला' लिग्वी । इसमें कुल ६०० श्लोक हैं। दिल्ली विद्वान यादवभट्ट का 'वैजयंती कोष' भी बहुत ग्रन्छा है। इसमें शब्द, ग्रन्हरों की संख्या और लिंग के माथ माथ अकारादि कम के अनुसार लिखे गए हैं। इनके अतिरिक्त धनंजय-कृत 'नाममाला', महेश्वर-विनिर्मित 'विश्वप्रकाश' श्रीर मंखकवि-रचित 'श्रनंकार्थकोष' लिखे गए। हेमचंद्र का 'श्रिभिधान-चितामणि कोष' भी बड़े महत्त्व का है, जो उसी के कथनानुसार उसके व्या-करणा का परिशिष्ट है। फिर उसने इस कोष के परिशिष्ट के रूप में वनस्पति शास्त्र संबंधी शब्दों का ३६६ श्लोकों में 'निषंद्र कोप' लिखा। उसने ऋनेकार्थ संग्रह भी लिखा। १२०० के करीब केशवस्वामी ने 'नानार्थ-संकल्प' नामक एक कोष लिखा।

## दर्शन

हमारा निर्दिष्ट काल दार्शानक दृष्टि से उन्नित की पराकाष्ठा तक पहुँचा हुन्ना था। इस समय से पूर्व भारत में दर्शन के छः प्रसिद्ध संप्रदायों—न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा न्नौर उत्तर मीमांसा ( वेदांत )—का पूर्ण विकास हो चुका था। पाणिनि ने न्याय से नैयायिक शब्द बनने का निर्देश किया है। सभी संप्रदाय उन्नित के शिखर पर थे। इनके न्नितिक बीद्ध न्नौर जैन दर्शन भी बहुत बढ़े चढ़े थे। राष्ट्र की समृद्धि, राज्य में सुख न्नौर शांति तथा जनता को पेट भरने की चिंता न रहने न्नादि का यह तो

स्वाभाविक परिणाम है कि देश में दार्शनिक उन्नित हो। ६०० ई० से पूर्व तक छहों संप्रदायों के मुख्य मुख्य सूत्र ग्रंथों का निर्माण हो चुका था और उन पर श्रामाणिक तथा उपयोगी भाष्य भी लिखे जा चुके थे।

न्यायदर्शन—न्यायदर्शन वह शास्त्र है, जिसमें किसी वस्तु के यथार्थ ज्ञान के लिये विचारों की उचित योजना का निरूपण रहता है। न्यायदर्शन के अनुसार मोलह पदार्थों — प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान—के सम्यक् ज्ञान के द्वारा अपवर्ग (मोच् ) की प्राप्ति होती है। प्रमाण चार हैं — प्रत्यच्च, अनुमान, उपमान और शब्द । आस (साचात्कृत-धर्मा) का शब्द हो प्रमाण है। अदृप्थि में केवल वेद ही प्रमाण है। वेद ईश्वरकृत हैं, इससे उनके वाक्य मदा मत्य और विश्वसनीय हैं। प्रमेय (जानने योग्य पदार्थ) वारह हैं—

- (१) ब्रात्मा—मब वस्तुत्रों का देखनेवाला, भोग करनेवाला, जानने वाला ब्रौर ब्रानुभव करनेवाला।
  - (२) शरीर—भोगों का त्र्यायतन।
  - (३) इन्द्रियाँ-भोगों के साधन ।
  - (४) ऋर्य-भोग्य पदार्थ।
  - (५) बुद्धि।
  - (६) मन।
  - ( ७ ) प्रवृत्ति-मन, वचन ऋौर शरीर का व्यापार ।
  - ( ८ ) दोप-जिनके कारण मासारिक कार्यों में प्रवृत्ति होतां है।
  - (६) पुनर्जन्म।
  - (१०) फल-सुख या दुःख का ऋनुभव।
  - (११) दुःख।
  - ( १२ ) ऋपवर्गयामोत्त ।

इच्छा, द्रष, प्रयत्न, सुख, दुःख, श्रीर शान श्रात्मा के लिंग ( श्रनुमान के साधन-चिह्न या हेतु) हैं। श्रात्मा ही कर्त्ता श्रीर भोका है। संसार को

बनानेवाला त्रात्मा ही ईश्वर (परम त्रात्मा) है। ईश्वर में भी त्रात्मा के ममान संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग त्रादि गुण हैं, परंतु नित्य कृप से। पूर्वजन्म में किए हुए कमों के त्रानुसार शरीर उत्यन होता है। प्रचभूतों से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है त्रीर परमाणुत्रों के योग से सृष्टि।

ऊपर लिखे हुए इम मिद्धात-परिचय से ज्ञात होता है कि हमारा न्याय-ग्रास्त्र केवल तर्कशास्त्र नहीं है, किंतु प्रमेयों का विचार करनेवाला दर्शनशास्त्र है पाश्चात्य तर्कशास्त्र ('लाजिक') से इमका यही मेद है।

श्राचार्य गौतम के न्याय-सूत्रों के प्रसिद्ध भाष्यकार वात्सायन के न्याय-मूत्र-भाष्य की टीका उद्योतकर ने मातवीं मदी के प्रारंभ में लिखी। यह टीका नैयायिक संप्रदाय में बहुत ऋधिक प्रामाणिक मानी जाती है। वायवदत्ताकार मुबध ने मह्मनाग, न्यायस्थिति, यमकीर्ति स्रौर उद्यातकर इन चार नैयायिकों का उल्लेख किया है। संभवतः ये सब मात्वीं मदी के प्रारंभ के ग्रासपास दूए होंगे। उद्योतकर की टीका वाचस्पति मिश्र ने की, जिसकी भी टीका उदयनाचार्य ने 'तात्पर्य-परिशुद्धि' नाम में लिखी। ६८४ ई० के स्रामपास यन्य उदयन ने स्रापना प्रसिद्ध ग्रंथ 'कुसुमांजलि' लिग्वा । इसमें उसने न्याय कं इष्टिकोण में ईश्वर की सत्ता मिद्ध भी है। श्राम्तिकवाद के लिखे हुए नसार के उत्तम ग्रंथों में यह भी एक माना जाता है। उदयन की तर्कशैली ग्रौर प्रतिपादनविधि अत्यंत विद्वत्तापूर्ण श्रौर श्राश्चर्यजनक है। इसमें उसने मीमांसकों के नास्तिकवाद के सिद्धांत तथा वेदानियों, सांख्यों और बौद्धों के सत्कार्यवाद (कारण में कार्य का पूर्व से विद्यमान रहना ) का. ंत्रसको परि**णामवाद भा क**हते हैं, बहुत अब्छी तरह खंडन किया है। उसने बौद्धदर्शन के विरोध में भी एक प्रनक (बौद्धधिकार) लिखी। ये सब वथ प्राचीन न्याय से संबंध रखते हैं।

६०० ई० के करीय से नैयायिक संप्रदाय में जैन और बोद्ध दार्शनिकों ने भो पर्याप्त उन्निति शुरू कर दी थी। इनका न्याय-शैली प्राचान शैली से भिन्न थी। इनका विकास आठवीं सदी के आस-पास हुआ। यह भध्य-कालीन न्याय कहा जाता है। बौद्ध नैयायिक दिङ्नाग ने इसे प्रचलित किया। नालंद में रहनेवाले धर्मपाल के शिष्य धर्मकीर्ति ने सातवीं सदी में

'न्यायिबंद' नामक ग्रंथ लिखा, जिन पर धर्मोत्तर ने ८०० ई० के श्रासपाम एक टीका लिखी । जैन विद्वान् हेमचंद्र ने सूत्र-शैली पर 'प्रमाणमीमांसा' लिखी । इन मध्यकालान संप्रदाय की श्रिधिक पुस्तके नहीं मिलतीं, परंतु तिब्बत में बौद्धों के न्याय संबंधा कई संस्कृत ग्रंथों के तिब्बती श्रनुवाद मिलते हैं, जिनके मूल ग्रंथ श्रव उपलब्ध नहीं हैं।

नवीन न्याय संप्रदाय का अभ्युदय १२०० ई० के आस पास शुरू होता है। वंगाल के नवहोप में गंगेश ने 'तस्वितामिण' लिखकर इस संप्रदाय को मचिलत किया। नवीन न्याय में भाषा की क्रिष्टता और बाह्य शब्द-जाल की अधिक प्रधानता है। पीछे, से निदया में इम संप्रदाय का बहुत प्रचार हुआ, रितु न उसमें तस्व-निर्णय रहा, न तस्व-निर्णय का मामध्ये, किंतु शब्दाडंबर हितु बढ़ गया। अब तक बंगाल में यह प्रचलित है।

वैशेषिक दशंन — वैशेषिक उम दर्शन का नाम है, जिसमें पदार्थों का वचार तथा द्रव्यों का निरूपण हो। महर्षि कणाद का 'वैशेषिक दर्शन,' याय दर्शन से बहुत कुछ समानता रखता है। मिद्धात पत्त में न्याय कहने से तेनों का बोध होता है; क्यों कि गौतम के न्याय में प्रमाण-पत्त प्रधान है और समें प्रमेय-पत्त। ईश्वर, जगत्, जांव त्रादि के मंबंध में दोनों के सिद्धांत एक है। न्याय में मुख्यतः तर्कपद्धित और प्रमाण-विषय का निरूपण किया था है, परंतु वेशेषिक में उनसे त्रागे बढ़कर द्रव्यों की परीत्ता की गई है। दिव्यों —पृथ्यी, जल, तेज, वायु, श्राकाश, काज, दिशा, श्रात्मा ( श्रीर रमात्मा ) श्रीर मन — की विशेषताएँ बताने के कारण इनका नाम वेशेषिक हा। इनमें से प्रथम चार परमाणु श्रावस्था में नित्य श्रीर स्थूलावस्था में गित्य है। दूसरे चार नित्य श्रीर मर्वव्यापक हैं। मन नित्य है, परंतु व्यापक हीं। वैशेषिक के श्रन्नार पदार्थ केवल छः —द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, श्रोष श्रीर समवाय ही हैं। पीछे से श्रभाव भी सातवाँ पदार्थ माना गया। य, रम, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, प्रथक्तव, बुद्धि, सुल दःख श्रादि चौबीस ण हैं। उत्वेपण श्रावचेपण श्राटि पाँच प्रकार की गतियाँ कर्म हैं।

वैशेषिक का परमाण्वाद प्रसिद्ध है। परमाणु नित्य और स्रज्ञर (स्रवि-।श्री) हैं। इन्हीं की योजना से पदार्थ बनते हैं और सृष्टि होती है। जब जीवों के कर्मफल के भोग का समय ब्राता है, तब ईश्वर की उस भोग के ब्रानुक्ल स्रष्टि करने की इच्छा होती है। इसी इच्छा या प्रेरणा से परमाणुब्रों में गित या चोभ उत्पन्न होता है ब्रौर वे परस्पर मिलकर सृष्टि की योजना करने लगते हैं।

इसका जैन दर्शन से भी बहुत कुछ माम्य है। इस पर कोई प्राचीन भाष्य नहीं मिलता। प्रशस्तपाद का 'पदार्थधर्मसंग्रह' बहुत संभवतः ७०० ई० के करीब बना था। यह वैशेषिक संप्रदाय का प्रामाणिक ग्रंथ है। श्रीधर ने ६६१ ई० में 'पदार्थधर्मसंग्रह' की बहुत उत्तम व्याख्या की। ज्यों ज्यों समय गुजरता गया, न्याय श्रीर वैशेषिक संप्रदाय भी परस्पर श्रिधिक समीप श्राते गए।

सांख्य—सांख्य में सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम पर विशेष व्याख्या की गई है। सांख्य के अनुसार प्रकृति ही जगत् का मूल है और सस्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों के योग से सृष्टि तथा उसके सब पदार्थों का विकास हुआ है। आतमा ही पुरुष है। वह अकत्तां, साची और प्रकृति से भिन्न है। आतमा या पुरुष अनुभावात्मक हैं। माख्य के अनुसार परमातमा (ईश्वर) कोई नहीं है। इस संप्रदायवाले २५ तस्व मानते हैं—पुरुष, प्रकृति, महत्तस्व (बुद्धि), अहंकार, ग्यारह इंद्रियाँ, (गाँच ज्ञानेंद्रियाँ, पाँच कमें।इयाँ और मन), पाँच गुण और पाँच महाभूत। सृष्टि को प्रकृति का परिणाम मानने के कारण इसे परिणामवाद भी कहते हैं।

सांख्य दर्शन भी अन्य दर्शनों की तरह बहुत प्राचीन है। बुद्ध के समय इसका बहुत अधिक प्रचार था। साख्य दर्शन के प्रकृतिवादी होने के कारण ही बुद्ध ने भी ईश्वर की सत्ता की उपेत्ता की। वाचस्पति मिश्र ने ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका पर 'सांख्यतत्त्वकौमुदी' नामक एक प्रामाणिक टीका लिखी। इस संप्रदाय के अधिक ग्रंथ नहीं मिलते, जो मिलते भी है वे हमारे निर्दिष्ट काल के नहीं। यह निश्चित है कि इस संप्रदाय का प्रचार ग्यारहवीं सदी में भी बहुत था। अरब के विद्वान् अलबेल्नी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में सांख्य के विषय में बहुत कुछ लिखा है। उस समय तक भी ईश्वरकृष्ण की बनाई हुई 'सांख्यकारिका' का प्रचार बहुत था, जैसा कि अलबेल्नी के इससे दिए हुए

कई उद्धरणों से पता चलता है। उपनिषदों में मिलनेवाला सांख्य सेश्वर जान पड़ता है, परंतु ईश्वरकृष्ण श्रीर उसके बाद के लेखकों ने उसे निरीश्वर माना है।

योग - योग वह दर्शन है, जिसमें चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। योग दर्शन में ख्रात्मा ख्रौर जगत के संबंध में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया है, परंतु पचीस तत्त्वों की जगह योग में छुन्वीस तत्त्व माने गए हैं। छुन्वीसवाँ तत्त्व क्लेश, कर्मविपाक आदि से पृथक, ईश्वर हैं। इसमें योग के उद्देश, अयंग तथा ईश्वर की प्राप्त के साथनों पर पूरा विचार किया गया है। योग संप्रदाय के अनुसार अविद्या, ऋांस्मता, राग, द्वेष ऋौर ऋभिनिवेश, ये पाँच प्रकार के क्लेश मनुष्य को होते हैं: श्रीर कर्मों के फलानुसार उसे दूसरा जन्म लेना पड़ता है। इनसे बचने ब्रीर मोज प्राप्त करने का उपाय योग है। क्रमशः योग के स्रंगों का साधन करते हुए मनुष्य मिद्ध हो जाता है ऋौर ऋंत में मोच प्राप्त कर लेता है। ईश्वर नित्य, मुक्त, एक, ब्राह्मितीय ब्रीर त्रिकालातीत है। मंसार दृःख-मय त्रीर हेय है। योग के त्राठ त्रंग-यम, नियम, त्रामन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रौर ममावि हैं। योगांसिद्धि के लिये इन श्राठौं श्रांगों का साधन त्रावश्यक त्रौर त्रानिवार्य हैं। सृष्टि तत्व त्रादि के संबंध में योग का भी प्रायः वही मत है, जो सांख्य का है। इसमे सांख्य को ज्ञानयोग श्रीर योग को कर्मयोग कहते हैं।

इस दर्शन का भारतीय जीवन पर पर्याप्त श्रमर पड़ा। बहुतों ने योग की शिल्ला प्राप्त की। योग सूत्रों के 'व्यासभाष्य' की वाचस्पित मिश्र ने एक प्रामाणिक टीका लिखी। विज्ञानिभित्नु का 'योगसार-संग्रह' भी एक प्रामाणिक ग्रंथ है। राजा भोज ने योग सूत्रों पर एक स्वतंत्र वृत्ति लिखी। पीछे से योग शास्त्र में तंत्र का बहुत मेल मिलाकर कायव्यूह का विस्तार किया गया श्रौर शारीर के श्रंदर कई चक्र कल्पित किए हुए। हठयोग, राजयोग, लययोग श्रादि विषयों पर भी पीछे से कुछ ग्रंथ लिखे गए।

पूर्वेमीमांसा—कुछ विद्वानों का मत है कि पहले मीमासा का नाम न्याय था। वैदिक वाक्यों के परस्पर ,समन्वय श्रीर समाधान के लिये जैमिनि

नं पूर्वमीमांसा में जिन युक्तियां श्रोर तकों का व्यवहार किया, वे पहले न्याय के नाम से प्रसिद्ध थे। श्रापस्तं व धर्मसूत्र के न्याय शब्द से पूर्व मीमांसा ही श्राभिप्रते है। मध्वाचार्य ने पूर्वमीमांमा विषय का 'सार-संग्रह' ग्रंथ लिखा, जो 'न्यायमालाविस्तार' नाम से प्रसिद्ध है। इमी तरह वाचस्पति ने 'न्याय-किश्वका' नाम से मीमांसा विषयक ग्रंथ लिखा।

मीमांसा शास्त्र कर्मकांड का प्रतिपादक हैं और वेद के कियात्मक भाग की ब्याख्या करता है। इसमें यज्ञकांड संबंधा मंत्रों में विनियोग, विधि ग्रादि का भले प्रकार प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ, बिलदान ग्रीर संस्कारों पर विशेष जोर दिया गया है। ग्रतः मामांसक पार्रुषय ग्रीर ग्रुपी हथेय सभी वाक्यों को कार्य विषयक मानते हैं। मीमांमा में ग्रात्मा, ब्रह्म, जगत् ग्रादि का विवेचन नहीं है। यह केवल वेद वा उसके शब्द की नित्यता का प्रतिपादन करता है। इसके ग्रुनुसार वेदमंत्र ही देवता है। मीमांसकों का कथन है कि सब कार्य फल के उद्दश्य से ही होते हैं। फल की प्राप्ति कर्म के द्वारा ही होती है। ग्रतः कर्म ग्रीर उसके प्रतिपादक वचनों के ग्रांतिरक्त ऊपर से किसी ईश्वर को मानने की ग्रावश्यकता ही नहीं। मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं ग्रीर नैयायिक ग्रांतिस्व । साख्य ग्रीर पूर्व मीमांसा दोनों ग्रांश्वरवादी हैं; वेद की प्रामाणिकता भी दोनों मानते हैं, मेद यही है कि साख्य वेद का प्रत्येक कल्प में नवीन प्रकाशन मानता है ग्रीर मीमांसक उसे नित्य कहते हैं।

जैमिनि के सूत्रों पर सबसे प्राचीन भाष्य शबर स्वामी का उपलब्ध होता है, जो संभवतः पाँचवों सदी में लिखा गया है। कुछ समय पीछे मीमांसकों के दो मेद हो गए। उनमें एक का प्रवर्तक कुमारिल भट्ट सातवीं सदी में हुआ, जिसका उल्लेख धर्म के प्रकरण में किया जा चुका है। उसने मीमांसा पर 'कातंत्रवार्तिक' छौर 'श्लोकवार्तिक' लिखे, जिनमें उसने वेद की प्रामाणिकता स्वीकार न करनेवाले बौद्धों का बहुत खंडन किया। मध्वाचार्य ने इस विषय पर 'जैमिनीय-न्यायमाला-विस्तार' नाम से एक प्रामाणिक प्रंथ लिखा। इस शास्त्र का नाम पूर्व मीमांसा इसलिये ख़्ला गया है कि कर्मकांड

त्रौर श्वानकांड में से पूर्व ( कर्मकाड ) का इसमें विवेचन है, इसलिये नहों कि यह उत्तरमीमांसा ( वेदांत ) से पहले बना।

उत्तरमीमांसा—उत्तरमोमामा या वंदांत दर्शन का हमारे इस निर्दिष्ट समय में सबसे ऋधिक विकाम हुआ। व्यास के वेदांत-सूत्र ऋन्य दर्शन-सूत्र-ग्रंथों की तरह बहुत पहले बन चुके थे। इसका मब से प्राचीन भागुरी-कृत भाष्य ऋाज उपलब्ध नहीं है। दूमरा भाष्य शंकराचार्य का मिलता है।

शंकराचार्य श्रीर उनका श्रद्धैतवाद-शंकराचार्य ने इस युग में धार्मिक श्रीर दार्शनिक क्रांति पैदा कर दी। धार्मिक क्रांति का संचिप्त वर्णन हम अन्यत्र कर चुके हैं। उन्होंने वेदांत में अद्वैतवाद ( ग्रात्मा श्रीर परमात्मा में भेद न मानना ) श्रीर मायाबाद के मिद्धांत का इतनी प्रवलता और यिद्वता से प्रतिपादन किया कि प्रायः सभी विद्वान दंग रह गए। वेदांतसूत्रों में इस मायाबाद का विकास नहीं देख पडता। पहले पहल शंकराचार्य के गुरु (गोविंदाचार्य) के गुरु गौड़पाद की कारिकात्रों में माया का कुछ वर्णन मिलता है, जिसे शंकराचार्य ने बहुत विकमित कर दार्शनिक जगत् में बहुत ऊँचा स्थान दे दिया । एक तरह से वेही श्रद्धैतवाद के प्रवर्तक त्राचार्य थे। उन्होंने त्रपनी विद्वत्ता के वल पर प्रस्थानत्रयी-वेदांतसूत्र, उपनिषदों श्रीर गीतां - का श्रद्धेतप्रतिपादक भाष्य लिखकर दार्शनिक-मंडली में इम मिद्धांत का बहुत प्रचार किया। शंकराचार्यको स्त्रकाट्टय तर्कशैली लिलत भाषा में प्रतिपादन-पद्धति श्रीर प्रगाड़ विद्वत्ता ने बहुत से विद्वानों को ऋद्वैतवादी बना दिया। ऋद्वैतवाद के प्रचार के लिये उन्होंने केवल पुस्तकों के भाष्य ही नहीं किए, किंतु संपूर्ण भारत में घूम घूमकर सभी दार्श-निक संप्रदायों के बहुत से विद्वानों में शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया। इससे उनकी विद्वत्ता का सिका जम गया। शंकराचार्य-प्रतिपादित वेदांत ही आजकल का वेदांत है।

इसके सिद्धांतों का संचिप्त विवेचन करना त्रावश्यक है। न्याय श्रीर वैशेषिक ने ईश्वर, जीव श्रीर प्रकृति तीनों को मानकर ईश्वर को जगत् का कर्ता टहराया है। सांख्य ने दो हो नित्य तत्त्व स्थिर किए—पुरुष श्रीर प्रकृति। वेदांत ने श्रीर भी श्रागे बढ़कर श्रद्धैतवाद—विशुद्ध ब्रह्म—की

स्थापना की। ब्रह्म ही जगत् का उपादान श्रीर निमित्त कारण दोनों है। जगत् में जो विविध दृश्य दीखते हैं वे सब परिणामी श्रीर श्रानित्य हैं। ब्रह्म चिस्त्वरूप या श्रात्मस्वरूप हैं। सब क्षेय पदार्थ भी ब्रह्म के ही सगुण, सोपाधि या मायात्मक रूप हैं। जांव श्रीर ब्रह्म में कोई मेद नहीं। जगत् श्रीर सृष्टि के मंबंध में वेदांतियों की कल्पना है कि जगत् ब्रह्म का विवत (किल्पत) रूप है। रस्ती में सप की कल्पना की तरह नित्य श्रीर शुद्ध ब्रह्म में भ्रमात्मक श्रीर नामरूपात्मक जगत् की कल्पना की जाती है। यह जगत् न तो ब्रह्म का वास्तावक रूप है श्रीर न उपका कार्य या परिणाम हा। माया के कारण ही ब्रह्म भिन्न भिन्न रूपों में दीखता है। ब्रह्म के साथ माया का संयोग होने से ही जीव बनता है। ज्ञान से माया नष्ट हो सकती है श्रीर विशुद्ध ब्रह्म रह जाता है। यह माया श्रान्वचनीय है।

इंस ऋदैतवाद या मायावाद पर बौद्ध मत का पर्याप्त प्रभाव था, इसी से बहुत से दार्शानक शंकराचार्य को 'प्रच्छन्न बौद्ध' कहते हैं। यद्यपि 'बौद्ध धर्म' के हास के माथ बोद्ध दर्शन भी लुप्त सा हो गया था, तथापि उमका संसार को मिथ्या मानने का विचार शंकराचार्य ने उसी तरह जारी रखा। ब्रह्म और वेद की नित्यता ऋादि मानने तथा बौद्धों के जगत् के मिथ्यावाद के मानने से हिंदुओं और बौद्धों के लिये यह बाद बहुत आकर्षक सिद्ध हुआ। यही कारण है कि यह संप्रदाय इतना जल्दी फैला। शंकराचार्य के भाष्यों पर उनके शिष्या ने भी कई विद्वत्तापूर्ण टीकाएँ लिखीं, जिनका वर्त्तमान वेदांत संप्रदाय में बहुत महत्त्व है। इस दार्शनिक संप्रदाय की वृद्धि का यह भी कारण हुआ कि उन्होंने इसे धार्मिक संप्रदाय का रूप देकर भारत के चारों कोनों में मठ स्थापित कर दिए, जिनका वर्णन अन्यत्र किया गया है। इन मठों के द्वारा अद्देतवाद का प्रचार बहुत हुआ। शंकराचार्य के पीछे आनेवाले वेदांतियों ने वेदांत का साहित्य बहुत उन्नत किया।

रामानुज श्रीर उनका विशिष्टाद्वेत—शंकराचार्य का यह श्रद्धैतवाद बहुत नमय तक वंदांत संप्रदाय के नाम से चलता रहा। इसमें किसी ने बाधा उपस्थित न की, परंतु १२ वी सदी में रामानुज ने वंदांत संप्रदाय में एक नवीन भेद प्रचलित किया। यह शकराचार्य के श्रद्धैतवाद में भिन था। इसे हम विशिष्टा हैतवाद कह मकत हैं। इसके अनुसार जीवातमा और जगत् ब्रह्म से भिन्न होने पर भी वास्तव में भिन्न नहीं है। इस सिद्धात में यद्यपि ब्रह्म, जीवातमा और जगत् तीनों मूलतः एक ही माने जाते हैं तो भी तीनों कार्य रूप में एक दूसरे से भिन्न और कुछ विशिष्ट गुणों से युक्त हो जाते हैं। जीव और ब्रह्म का वहीं संबंध है, जो किरण और सूर्य का है। किरण जिस प्रकार सूर्य से निकजती है, उसा प्रकार जांव भी ब्रह्म में निकला हुआ है। ब्रह्म एक भी है और अनंक भी। ब्रह्म केवल निभित्त कारण है। जोव उपादान है। इसके बाह्म जगत् संबंधी विचार सांख्य दर्शन के आधार पर अवलंबित हैं। वास्तव में द्वेत और अद्वेत दोनों के मध्य का यह मार्ग है। इसे भेदाभेदवाद था दिताह तवाद भी कहते हैं।

रामानुज ने वेदांतसूत्रों, गांता श्रीर उपांनषदों का द्वैतवादसूत्तक 'श्रामाष्य' लिखा। उन्होंने भी शंकराचार्य की तरह दांच्या में एक मंप्रद्राय ( त्रास्तिक वेष्याव ) का प्रचलन किया, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। यद्यपि उनका संप्रदाय शंकराचार्य के संप्रदाय के समान नहीं बढ़ा तो भी उसका श्रव्छा प्रचार हुत्रा।

मध्वाचार्य और उनका द्वैतवाद—रामानुज के समय में हा मध्वा-चार्य ने भी द्वतवाद का प्रचार कर माध्व संप्रदाय जारी किया। उन्होंने सात प्राचीन उपांनषदों, वेदांत-सूत्रों, भगवद्गीता और भागवतपुराण के द्वैत-प्रतिपादक भाष्य तथा कतिपय स्वतत्र पुस्तकें लिखीं। उपर्युक्त सब ग्रंथों का उन्होंने द्वैतप्रतिगदक भाष्य लिखकर सांख्य और वेदांत को सम्मिलित कर दिया। अपने द्वैत के सब सिद्धांतों का संग्रह उन्होंने 'तत्त्वसंख्यान' नामक ग्रंथ में किया है। उन्होंने ईश्वर, जीव और प्रकृति को पृथक् पृथक् माना है। वेदांत संग्रदाय में शंकराचार्य के वे पूरे विरोधी रहे। इस संग्रदाय ने भा दार्शनिक संग्रदाय की अपेका धार्मिक संग्रदाय का रूप ही अधिक पकड़ा।

इस तरह हमारे इस निर्दिष्ट काल में वेदात संप्रदाय का बहुत श्रविक विकास हुआ। भिन्न भिन्न श्राचार्यों ने वेदांत सूत्रों का अपनी अपनी शैली से भाष्य कर कई संप्रदाय चलाए। यद्यपि ये संप्रदाय आज भी विद्यमान हैं तो भी शंकराचार्य के अदैतवाद का सबसे अधिक प्रचार है और उसका एक परिणाम यह हुआ कि सभी प्राचीन ग्रंथ एक नए दृष्टि-कोण ( ऋदैतसूचक ) से देखे जाने लगे। मायावाद के इस मिद्धात ने साधारण हिंदुओं के, जो पहले ही बौद्ध धर्म के कारण जगत् को मिथ्या माने हुए थे, दिलों में घर कर लिया, जिसका प्रभाव आज तक हिंदुओं के दिलों से नहीं गया।

चारवाक—इन छहों दार्शनिक संप्रदायों के त्र्यतिरिक्त उस समय कई त्र्यौर संप्रदाय भी विद्यमान थे। चारवाक संप्रदाय भी बहुत प्राचान है। इसके सूत्रों का कर्ता बृहस्पति प्राचीन काल में हो चुका था। बौद्धों ने इस नास्तिक ह्यौर प्रत्यच्व-प्रधान संप्रदाय क! नष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया। नहीं कहा जा सकता कि यह संप्रदाय कव तक सुसंगठित रूप में विद्यमान रहा। इतना निश्चित है कि शंकराचार्य के समय में भी यह मत ऐसी हांन स्थिति को प्राप्त नहीं हुद्या था कि उसका उपदा की जा सके।

बौद्ध दर्शन—वौद्ध धर्म के हाम का प्रारम हो चुका था, परंतु उमका दर्शन बहुत समय तक स्थिर रहा। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के साथ ही उमका दर्शन नहीं बना। बहुत पीछे बौद्ध विद्वानों ने ऋपने सिद्धांतों को दार्शनिक रूप देने का प्रयक्त किया। बौद्ध धर्म के मिद्धांतों का संचित्त विवेचन हम पहले कर चुके हैं।

जैन दर्शन — जैन संप्रदाय के विद्वानों ने भी अपने सिद्धातों को दार्शनिक रूप देने में कम यत नहीं किया। कुछ समय में ही जैन दर्शन भी पर्याप्त उन्नत और विकसित हो गया। इसके सिद्धांतों का भी हम पहले विवेचन कर चुके हैं। फिर भी यहाँ उनके मुख्य दार्शनिक सिद्धांत 'स्याद्वाद' का उल्लेख करना आवश्यक है।

मनुष्य का ज्ञान श्रानिश्चित है। वह किसी वस्तु के स्वरूप की निश्चित रूप में नहीं जान सकता। श्रानी इंद्रियों तथा श्रांतः करण की दूरवीन के श्रानुसार ही वह हर एक वस्तु का स्वरूप निर्माण करता है। इंद्रियाँ ज्ञान का पर्याप्त साधन नहीं हैं, एवं यह श्रावश्यक नहीं कि उसका निर्णीत रूप सत्य हो, यद्यपि वह उसे सत्य समक्त रहा हो। इसी विद्यांत के श्राधार पर जैनियों के 'स्याद्वाद' का प्रारंभ हुश्रा है। वे हर एक ज्ञान को सात कोटियों में विभक्त

करते हैं। वे ये हैं—(१) स्यादिस्त (संभवतः हो), (२) स्याजास्ति (संभवतः न हो), (३) स्यादित च नास्ति च (संभवतः किसी रूप में हो, किसी रूप में न हो), (४) स्यादवक्तव्वं (संभवतः शब्दों से उमका वर्णन न किया जा सकता हो), (५) स्यादिस्त चावकव्यं (संभवतः हो श्रीर शब्दों से उमका वर्णन न किया जा सकता हो), (६) स्याजास्ति चावकव्यं (संभवतः न हो श्रीर उमका वर्णन न किया जा सकता हो), (७) स्यादित च नास्ति चावकव्यं (संभवतः किया जा सकता हो), (७) स्यादित च नास्ति चावकव्यं (संभवतः किया जा सकता हो), (७) स्यादित च नास्ति चावकव्यं (संभवतः किया जा सकता हो), किसी रूप में हो पर श्रवर्णानीय हो ।। हर एक कोटि संभावना या संशयावस्था में ही हमारे ज्ञान की बीधक है।

तत्कालीन दार्शिनिक उन्नति का सिहायलोकन—यदि हम भारत-वर्ष के इन छः मौ वर्षों के दार्शनिक इतिहाम पर दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि सभी संप्रदाय विकास पर हैं। यदि अद्वैतवाद अपने शिखर पर हैं, तो द्वैतवाद भी कम उन्नति नहीं कर रहा है। एक आपेर यदि मोन्न, ईश्वर आदि आध्यात्मिक बातों की चर्चा जोरों पर थी तो दूसरी आपेर चारवाकों का यह कथन—

#### यावरजीवं सुसं जीवेत् ऋषां कृत्या वृतं विवेत् । भस्मीभूतस्य देवस्य पुनरागमनं कृतः॥

चल रहा था। इधर वेदांत, न्याय, योग त्रादि मंप्रदाय ईश्वर के ऋस्तित्व को सिद्ध कर रहे थे, तो उधर सांख्य संप्रदाय निरीश्वरवाद के प्रचार में लगा हुआ था। पूर्व मीमांसक यदि कर्मकांड का प्रतिपादन कर रहे थे, तो वेदांती शान द्वारा ही मोच्च-प्राप्ति सिद्ध कर रहे थे।

युरोपीय दर्शन पर भारतीय दर्शन का प्रभाव—भारत की इम दार्शनिक उन्नति का युरोपीय दर्शन शास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ा, यह एक बड़ा विस्तृत विषय है श्रीर हमारे विषय में यह कुछ बाहर भी है। हमें तो केवल ६०० से १२०० ई० तक के काल पर विचार करना है श्रीर हमार दर्शनशास्त्र का जो प्रभाव युरोपीय दर्शन पर पड़ा है, वह इस काल से विशेष संबंध नहीं रखता। फिर भी इसके श्रत्यंत श्रावश्यक होने से यहाँ इमका निदेश मात्र कर देना श्रमुचित न होगा। प्राच्य दर्शन शास्त्र का ग्रीक ( यूनानी ) दर्शन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। दोनों के बहुत से विचारों में समानता पाई जाती है। जेनोफिनस श्रौर परमैनिटस के सिद्धांतों तथा वेदांत में बहुत कुछ साम्य है । सुकरात श्रौर प्लैटो का श्रात्मा के श्रमरत्य का सिद्धांत प्राच्य दर्शन का ही सिद्धांत है। सांख्य का ग्रीक दर्शन पर प्रभाव स्पष्ट श्रोर बहुत संभव है। ऐसा भी माना जाता है कि प्रमिद्ध ग्रीक विद्वान पैथागोरस तो भारतवर्ष में दर्शन पढ़ने के लिये श्राया था। वहीं नहीं, श्रमेक्सर्चिम, पिरोह श्रौर श्रम्य कतिपय ग्रीक विद्वान भी भारतीय दर्शन का श्रध्ययन करने के लिये यहाँ श्राए थे । पैथागोग्स ही पुनर्जन्म का सिद्धात सीखकर ग्रास में उनका प्रवर्त्तक हुआ। ग्रीस में प्रचलित प्राचीन कथाश्रों के श्रमुक्षार चेद्स, एपिडोक्लिस, इंडमिक्टस श्रादि विद्वानों ने दर्शन पढ़ने के लिये पूर्व की यात्रा की थां । नॉस्टिक मत पर भी साख्य का प्रभाव पर्यात से पड़ा ।

स्रांत में हम प्राच्य दर्शन के विषय में कुछ विद्वानों के कतिषय उद्धरण देकर इस विषय को समाप्त करते हैं।

श्लेगल ने लिखा है कि युरोप का उच्च से उच्च दर्शन, भारतीय दर्शन के दीपहर के प्रकाशभान सूय क सामने एक छोटे से टिमटिमात हुए दीपक के समान है ।

मर डब्ल्लू॰ डब्ल्यू॰ हंटर ने लिखा है कि भारतीय दर्शन में शान श्रौर कर्म की, घम श्रौर श्रधमं की समस्या; जड़ चेतन श्रोर श्रात्मा की समस्या, स्वतंत्रकतृ त्व श्रौर परतंत्रता का विचार, ईश्वर श्रोर जीव की समस्या, तथा श्रन्य विचारणीय प्रश्न, जैसे पुर्य, पाप, जीवन में सुख दुःख का विषम विभाग श्रादि पर भी बहुत विचार किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, ब्यवस्था

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>ए० ए० मैक्डानल, 'इंडियाज पास्ट', ए० १५९

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> डाक्टर एनफील्ड, 'हिस्ट्री श्राफ्र फिलासफी', जि० १, १० ६५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> प्राo मैक्डानल, 'संस्कृत लिटरेचर', १० ४२२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वहीं. पृ० ४२३

५ 'हिस्ट्री भाफ लिटरेचर'।

स्रौर विकास के संबंध में भिन्न भिन्न कल्पनाएँ प्रादुर्भत हुई थीं। वर्तमान विद्वानों के विचार कपिल के विकास सिद्धांत का बढ़ाया हुस्रा रूप ही हैं।

श्रीमती डाक्टर बेसेंट लिखती हैं—भारतीय मनोविश्वान यूरोपीय मनो-विश्वान से श्रिधिक संपूर्ण है<sup>२</sup>।

प्रोफेसर मैक्स डंकर ने जिखा है कि हिंदुग्रों की तार्किक गवेषणाएँ वर्चमान समय की किसी जाति के तर्कशास्त्र से कम नहीं हैं 3।

#### ज्योतिष

ज्योतिष शास्त्र की पूर्वकालीन उन्नति-ग्रन्य शास्त्रों की तरह ज्यातिष शास्त्र भी भारत में प्राचीन काल से ऋत्यंत उन्नत था। वेदों में ज्योतिष के बहुत ऊँचे सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। एक ब्राह्मण में लिखा है कि सूर्य वस्तुतः उदय ग्रौर श्रस्त नहीं होता, गरंतु पृथ्वी के घूमने से दिन रात होते हैं । प्राचीन काल में यश यागादि भी खाधिकता होने से उसके लिये नक्षत्र ग्रीर काल-निर्याण का शान सर्व-साधारण में भी प्रवित्ति था। ज्योतिष भी वेद का एक छांग माना था, िसने इसका अध्ययन बहुत होता था। ईसा से भी पूर्व 'बृद्ध-गर्ग-संहिता' श्रीर जैनियों को 'सुरीयान्नति' श्रादि ज्योतिष के ग्रंथ यन चुके थे। श्राश्वलायनस्त्र, पारस्कर गृह्यस्त्र, महाभारत और माजववन पास्त्र खादि प्रंथों में ज्योतिष की बहुत सी बातें उद्धरण रूप में त्राती हैं। ईसा के बाद का सबसे प्रथम श्रीर पूर्ण ग्रंथ 'सूर्य-सिद्धात' था, जो ग्राव उपलब्ध नहीं है। उसका पुरा वर्णन वराहमिहिर ने ग्रपनी 'पंचिसद्धांतिका' में किथा है, वही उपलब्ध है। वर्तमान 'सूर्य-सिद्धांत' उससे भिन्न ग्रौर नवीन है। वराहमिहिर ने ( ५०४ ई० ) अपनी 'पंचिसद्धां-तिका' में प्राचीन प्रचलित पाँच सिद्धातों —पुलिश, रोमक, वसिष्ठ, सार (सूर्य) त्र्यौर पितामह-का करण रूप से (जिसमें स्रांकगणित की सहायता

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> इंटर, 'शंडियन गैजेटियर', शंडिया, ए० २१३—१४

२ 'लेक्चर त्रान नेशनल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया' कलकत्ता, जनवरी १९०६

<sup>3 &#</sup>x27;हिस्ट्री आप पंटिकिटी', जि० ४, ए० ३१०

४ ए० ए० मैक्डानल, 'इंडियाज़ पास्ट' ए० १८१

से ही ज्योतिष गण्ना हो सकती है और ज्याचाप कर्म की आवश्यकता नहीं रहती ) वर्णन किया है और लाटाचार्य, सिंहाचार्य तथा उसके गुरु, आर्य-भट, प्रद्युम्न और विजयनंदी के मतों को उद्भुत किया है, जिससे पाया जाता है कि ये विद्वान् उससे पूर्व के हैं; परंतु खेद है कि अब आर्यभट के अतिरिक्त अन्य किसी का ग्रंथ नहीं मिलता । आर्यभट ने, जिसका जन्म ४७६ ई॰ में हुआ था, 'आर्यभटीय' लिखा । उसने सूर्य और तारों के स्थिर होने तथा पृथिवी के घूमने के कारण दिन और रात होने का वर्णन किया है । उसने पृथिवी की परिधि ४६६७ योजन अर्थात् २४६३५ मील बताई है । उसने सूर्य और चंद्र के ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों की भी व्याख्या की है । इसके बाद एक दूमरा आर्यभट भी हुआ, जिसने 'आर्यसिद्धांत' लिखा और जिमका भारकराचार्य ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है ।

वराहिमिहिर के पाँच सिद्धांतों में से रोमक सिद्धांत बहुत संभवतः ग्रीक सिद्धांत है। भारतीय ज्योतिष ऋौर यूनानी ज्योतिष में बहुत से सिद्धांत परस्पर मिलते हैं। यह निश्चित करना कठिन है कि किसने किससे कितना सीखा।

६०० ई०—१२०० ई० तक का ज्योतिष-साहित्य—वराहमिहिर के वाद ज्योतिष का प्रधान विद्वान् ब्रह्मगुप्त हुआ। उसने ६२८ ई० के आसपास 'ब्राह्मसफुट सिद्धांत' और 'खंडखाद्य' लिखे। उसने प्रायः अपने पूर्व के विद्वानों का समर्थन किया है। उसकी प्रतिपादन-शैली अधिक विस्तृत और विधियुक्त है। उसने ग्यारहवें अध्याय में आर्यभट की आलोचना की है। इसके कुछ वर्षों बाद प्रसिद्ध लक्ष हुआ, जिसने अपने 'लल्ल-सिद्धांत' में आर्यभट के मूभ्रमण के सिद्धांत का विरोध करते हुए लिखा है—'यदि पृथ्वी धूमती होती तो खुच पर से उड़ा हुआ पच्ची अपने घोंसले पर फिर नहीं जा नकता?'। लेकिन लल्ल को यह मालूम नहीं था कि पृथ्वी अपने को घेरे

<sup>े</sup> यदि च अमित चमा तदा स्वकुलायं कथमाप्तुयुः खगाः। इववोऽभिनभः समुज्यिता निपतंतः स्युरपापतेर्दिशे।। सस्सिस्ति।

हुए वातावरण सहित घूमती है। यदि उसको यह जात होता तो वह भूभमण के सिद्धांत का विरोध न करता। लल्ल के बाद हमारे समय में चतुर्वेद पृथूदक स्वामी ने ६७८ ई० के आसपास ब्रह्मगुप्त के 'ब्राह्मस्फुट सिद्धांत' की टीका लिखी। १०३८ ई० के करीब श्रीपित ने 'सिद्धांतशेखर' और ∫धीको-टिद' (करण); वहण ने ब्रह्मगुप्त के 'खंडखाद्य' पर टीका और भोजदेव ने 'राजमृगांक' (करण) लिखे। ब्रह्मदेव ने ग्यारहवीं सदी के आतं में 'करण-प्रकाश' नामक ग्रंथ लिखा।

हमारे समय के ख्रांत में प्रसिद्ध ज्योतिषी महेश्वर का पुत्र भास्कराचार्य हुआ। उसने 'सिद्धांतशिरोमिण', 'करणकुत् हल', 'करणकेसरी', 'प्रहगिणत', 'प्रहलाघव', 'शानभास्कर', 'सूर्यंसिद्धांत व्याख्या' और 'भास्कर-दीिद्धातीय' लिखे। सूर्यंसिद्धांत के बाद 'सिद्धांतशिरोमिणि' एक प्रामाणिक प्रंथ माना जाता है। इसके चार भाग लीलावती, बीजगिणित, प्रहगिणताध्याय और गोलाध्याय हैं। पहले दो तो गिणित संबंधी हैं और पिछले दो ज्योतिष ने संबंध रखते हैं। भास्कराचार्य ने इस प्रंथ में पृथ्वी के गोल होने और उसमें ख्राकर्षण-शक्ति होने के सिद्धांतों का प्रतिपादन बहुत अञ्छी तरह किया है। वह लिखता है—

"गोले की परिधि का सौवाँ भाग एक सीधी रेखा प्रतीत होता है। हमारी पृथ्वी भी एक बड़ा गोला है। मनुष्य को उसकी परिधि का एक बहुत ही छोटा भाग दीखता है, इसीलिये वह चपटी दीखती है ।"

"पृथ्वी ऋपनी ऋगकर्षण शक्ति के जोर से सब चीजों को ऋपनी ऋोर खींचती है। इसीलिये सभी पदार्थ उस पर गिरते हुए नजर ऋाते हैं ।" न्यूटन से कई शताब्दियों पहले ही भास्कराचार्य ने ऋगकर्षण का यह

समो यतः स्यात्परिधेः शतांशः पृथ्वी च पृथ्वी नितरां तनीयान् ।
 नरइच तत्पृष्ठगतस्य कृस्त्ना समैव तत्य प्रतिभात्यतः सा ॥
 सिक्षांतशिरोमणि-गोलाध्याय ।

२ त्राकुष्टशक्तिरच मही तया यद स्वस्थं गुरु स्वाभिमुखं स्वश्चक्त था। आकृष्यते तद पततीव भाति समे समन्ताद क पनिस्वयं से ॥

सिद्धांत ('थ्योरी त्र्याव् ग्रैविटेशन') इतनी उत्तमता से लिख दिया है कि उसे देखकर त्र्याश्चर्य होता है। इसी तरह उसने ज्योतिष के त्र्यन्य सिद्धांतों का भी बहुत स्त्रच्छी तरह वर्णन किया है।

इस तरह हमारे निर्दिष्ट काल में ज्योतिष शास्त्र बहुत उन्नत हो चुका था। त्रलवेरूनी ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में हमारे ज्योतिष शास्त्र की उन्नित तथा उसके कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया है। डब्ल्यू॰ डब्ल्यू॰ हंटर के कथनानुसार द्वां सदी में अरब के विद्वानों ने भारत से ज्योतिष मीखी और सिद्धांतो का 'सिंदहिंद' नाम से अरबी में अनुवाद किया । खलीफा हाल रशीद और अलमामू ने भारतीय ज्योतिषियों को अरब में बुलाकर उनके ग्रंथों का अरब में खनुवाद कराया । हिंदू भी ग्रीकों की तरह अरबों के गुरु थे। आर्यभट के ग्रंथों का अनुवाद कर 'अर्जवहर' नाम रखा गया । चीन में भी भारतीय ज्योतिष का बहुत प्रचार हुआ। प्रोफेसर विजयन ने लिखा है—'भारत में मिलनेवाली, क्रांतिवृत्त का विभाग, सौर और चांद्रमामों का निरूपण, ब्रह्मति का निर्णय, अयमांश का विचार, मौरराशिमंडल, पृथ्वी की निराधार अपनी शक्ति से स्थित, पृथ्वी की अपने अन्त पर दैनिक गति, चंद्र का भ्रमण और पृथ्वी से उसका अंतर, ग्रहों की कद्दा का मान तथा ग्रहण का गणित आदि ऐमी वातें हैं, जो अशिद्धित जातियों में नहीं पाई जातीं' ।

फिलत ज्योतिष —भारत में श्रात्यंत प्राचीन काल से लोगों का फिलत ज्योतिष पर विश्वास रहा है। ब्राह्मणों श्रीर धर्मसूत्रों में भी इसका कहीं कहीं उल्लेख पाया जाता है। इसके प्राचीन ग्रंथ नहीं मिलते। बहुत संभव है कि वे नष्ट हो गए हों। 'बृद्धगर्ग-संहिता' में भी इसका कुछ उल्लेख मिलता है। वराहमिहिर के कथनानुसार ज्योतिष शास्त्र तंत्र, होरा श्रीर शास्त्रा तीन

१ हंटर, 'इंडियन गैजेटियर-इंडिया', ए० २१८

२ मिल, 'हिस्ट्री ऑफ इंडिया', जिल्द, २, ए० १०७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वेबर, 'इंडियन लिटरेचर', ए० २५५

४ मिल, 'हिस्ट्री ऑफ इंडिया', जि॰ २, ए० १०७

विभागों में विभक्त है। तंत्र या सिद्धांत ज्योतिष का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। होरा ऋौर शाखा का संबंध फलित ज्योतिष से है। होरा में जनम-कुंडली ब्रादि से मनुष्य के जावन संबंधी फलाफल का विचार रहता है। शास्त्रा या संहिता में धूम्रकेतु, उल्कापात, शकुन, त्रीर मुहूर्त त्रादि का विवेचन होता है। वराहमिहिर की 'बृहत्संहिता' फिलत ज्योतिष के लिये मुख्य ग्रंथ है। इसमें मकान बनाने, कृप श्रीर तालाब खोदने, बाग लगाने, मूर्ति-स्थापना त्रादि के लिये बहुत से शकुन दिए हैं। विवाह ऋौर दिग्विजय के लिये प्रस्थान के संबंध में उसने कई ग्रंथ लिखे। फलित ज्योतिष पर 'बृहज्जातक' नाम से भी उसने एक वड़ा ग्रंथ लिखा. जो बहुत प्रसिद्ध है। ग्रह श्रीर नक्त्रों को स्थिति देखकर मनुष्य का भविष्य बताना इस पुस्तक का मुख्य विषय है। ६०० ई० के करीब वराहमिहिर के पुत्र पृथ्यशा ने 'होराषट्पंचाशिका' नामक फलित ज्योतिष संबंधी एक पुस्तक लिखी। दसवी शताब्दी में भट्टोत्पल ने उपर्यक पुस्तक तथा वराहमिहिर के ग्रंथी पर बहुत उत्तम त्रौर विस्तृत टीकाएँ लिखां। श्रीपति (१०३६ ई०) ने भी इस संबंध में 'रतमाला' श्रीर 'जातकपद्धति' ग्रंथ लिखे। इसके पीछे भी इस विषय के बहुत से ग्रंथ लिखे गए।

गियत

भारतीय गणितशास्त्र—ज्योतिष के इस विकास के साथ गणित शास्त्र का विकास भी होना त्रावश्यक था। हम देखते हैं कि ६०० ई० तक भारतवर्ष गणित शास्त्र में पराकाष्ठा तक पहुँच चुका था। उसने ऐसे ऐसे उच्च सिद्धांतों का त्राविष्कार कर लिया था, जिनका यूरोपियन विद्वानों को कई सिद्धों पीछे, ज्ञान हुन्ना। प्रसिद्ध विद्वान् काजोरी ने त्रपनी 'हिस्ट्री त्राक्ष मैथेमैटिक्स' में लिखा है—''यह ध्यान देने की बात है कि भारतीय गणित ने हमारे वर्तमान विज्ञान में किन हद तक प्रवेश किया है। वर्तमान वीजगणित त्रीर श्रंकगणित दोनों की विधि श्रीर भाव भारतीय हैं, यूनानी नहीं। गणित के उन संपूर्ण श्रीर शुद्ध चिह्नों, भारतीय गणित की उन कियाश्रों, जो त्राज प्रचलित कियाश्रों की तरह संपूर्ण हैं श्रीर उनके बीजगणित की विधियों पर विचार तो करो श्रीर फिर सोचो कि गंगा के तीर पर

रहनेवाले ब्राह्मण किसः भेय के भागी नहीं हैं! दुर्भाग्य से भारत के कई अप्रमूल्य आविष्कार यूरोप में बहुत पीछे, पहुँचे, जिनका प्रभाव, यदि वे दो तीन सदी पहले पहुँचते तो बहुत पड़ता।"

इसी तरह डि मार्गन ने लिखा है—"हिंदू गिणत यूनानी गिणत से बहुत उच्च कोटि का है। भारतीय गिणत वह है, जिसे हम स्राज प्रयुक्त करते हैं।"

गणित पर सामान्य रूप से विचार करने से पूर्व श्रांक-विद्या पर विचार करना श्राधक लाभप्रद श्रीर उपयोगी होगा।

श्रंक-क्रम का विकास—भारतवर्ष ने श्रन्य देशवासियों को जो श्रनेक बातें सिखलाईं, उनमें सबसे श्रिषक महत्त्व श्रंक-विद्या का है। संसार भर में गिण्त, ज्योतिष, विश्वान श्रादि में श्राज जो उन्नित पाई जाती है उसका मूल कारण वर्तमान श्रंक-क्रम है, जिसमें एक से नौ तक के श्रंक श्रौर श्रूत्य, इन दस चिह्नों से श्रंक-विद्या का सारा काम चल जाता है। यह क्रम भारतवासियों ने ही निकाला श्रौर उसे सारे संसार ने श्रपनाया। हिंदी के पाठकों में से कदाचित् थोड़े ही यह जानते होंगे कि इस श्रंक-क्रम के निर्माण से पूर्व संसार का श्रंक-क्रम क्या था श्रौर वह गिण्त ज्योतिष एवं विशान श्रादि की उन्नित के लिये कितना बाधक था १ इसलिये यहाँ संचीप से संसार के प्राचीन श्रंक-क्रम का विवेचन कर वर्त्तमान श्रंकों की भारतीय उत्पत्ति के संबंध में कुछ कहना श्रुमुचित न होगा।

भारतवर्ष के प्राचीन शिलालेखों, दानपत्रों, सिक्कों तथा इस्तलिखित पुस्तकों आदि के देखने से पाया जाता है कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ का श्रंक-क्रम वर्तमान क्रम से बिलकुल ही भिन्न था। उसमें १ से ६ तक के श्रंकों के नौ चिह्न, १०, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८० श्रीर ६० के नौ चिह्न तथा १०० श्रीर १००० के लिये एक एक चिह्न नियत थे। इन्हीं बीस चिह्नों से ६६६६६ तक की संख्या प्रदर्शित की जाती थी। उस काल में लाख करोड़ श्रादि के लिये क्या चिह्न थे, इसका निश्चित् रूप से श्रव तक कोई पता नहीं लगा। इन श्रंकों के लिखने का क्रम १ से ६ तक तो वैसा ही था जैसा श्रव है। १० के लिये नवीन शैली की तरह १ के साथ •

नहीं. वरन एक नियत चिह्न ही लिखा जाता था। ऐसे ही २०, ३०, ४०, ५०,६०,७०,८०,६०,१०० श्रीर १००० के लिये भी श्रपने श्रपने नियत चिह्न ही रहते थे। ११ से ६६ तक लिखने का क्रम ऐसा था कि पहले दहाई का स्रंक लिखकर उसके स्रागे इकाई का स्रंक लिखा जाता था, जैसा कि १५ के लिये १० का चिह्न लिखकर उसके ग्रागे ५; ग्रौर ३३ के लिये ३० श्रीर ३ इत्यादि; २०० के लिये १०० का चिह्न लिखकर उसकी दाहिनी स्त्रोर कभी ऊपर कभी मध्य स्त्रौर कभी नीचे की तरफ एक सीधी ( तिरछी ) रेखा जोड़ी जाती थी। ३०० के चिह्न के लिये १०० के चिह्न के साथ वैसी ही दो लकीरें जोड़ी जाती थीं। ४०० से ६०० तक के लिये १०० का चिह्न लिखकर उसके साथ क्रमशः ४ से ६ तक के ब्रंक एक छोटी सी त्राड़ी लकीर से जोड़ दिए जाते थे। १०१ से ६६६ तक लिखने में सैकड़े के ऋंक के ऋागे दहाई ऋौर इकाई के ऋंक लिखे जाते थें, जैसे कि १२६ के लिये १००, २० ऋीर ६; ६५५ के लिये ६००, ५० ऋीर ५। यदि ऐसे अंकों में दहाई का अंक न हो तो सैकड़े के बाद इकाई का अंक रखा जाता था, जैसे कि ३०१ के लिये ३०० ग्रीर १। २००० के लिये १००० के चिह्न की दाहिनी स्रोर ऊपर को एक छोटो सी मीधी स्राड़ी (या नीचे को मुड़ी हुई) लकीर जोड़ी जाती थी ऋौर ३०० के लिये वैसी ही दो लकीरें, ऐसे ही ६९६६६ लिखने हो तो ६००००, ६०००, ६००, ६० श्रीर ६ लिखते थे।

भारतवर्ष में श्रंकों की यह प्राचीन शैली कब से प्रचलित हुई, इसका पता नहीं चलता, परंतु श्रशोक के सिद्धापुर, सहस्राम श्रौर रूपनाथ के लेखों में इस शैली के २००, ५० तथा ६ के श्रंक मिलते हैं, जिनमें २०० का श्रंक तीनों लेखों में बिलकुल ही भिन्न प्रकार का है श्रौर ५० तथा ६ के दो दो प्रकार के रूप मिलते हैं।

भारतवर्ष के इस जटिल स्रांक-कम की स्रपेचा मिस्न का सबसे पुराना स्रांक-कम हिएरोग्लिफिक (चित्रलिपि) स्रिधिक जटिल था। उसमें मूल स्रांकों के चिह्न केवल तीन स्रार्थात् १,१० स्रौर १०० के थे। इन्हीं तीन चिह्नों को कई बार लिखने से हहह तक के स्रांक बनते थे। १ से १ तक के स्रांक एक के चिह्न (खड़ी लकीर) को क्रमशः १ से ६ बार लिखने से बनते थे। ११ से १६ तक के लिये १० के चिह्न के बाई अरेर क्रमशः १ से ६ तक खड़ी लकारें खींचते थे। २० के लिये १० का चिह्न दो बार और ३० से ६० तक के लिये क्रमशः तीन से नौ बार लिखा जाता था। २०० बनाने के लिये १०० के चिह्न को दो बार लिखते थे। उसी तरह तीन भौ के लिये जीन बार लिखते थे। इस कम में १००० से १०००० के लिये भी एक एक चित्र था और लाख के लिये मेंढक और दस लाख के लिये हाथ फैलाए हुए पुरुष का चित्र था। मिस्र का सबसे पुराना अंक कम यही था, जो हमारे अंक-कम से भी अधिक जटिल और गण्ना की बिलकुल प्रारंभिक अवस्था का सूचक था।

फिनिशियन ख्रांक भी इसी से निकले हैं, जिनका क्रम भी ऐसा ही है, केवल दम के चिह्न को बार बार लिखने की रीति को कुछ सरल बनाने के लिये उसमें २० के ख्रांक के लिये नवीन चिह्न बनाया गया, जिससे ३० के लिये २० ख्रीर १०, ६० के लिये २०, २०, २०, २० ख्रीर १० लिखने पड़ते थे।

नी छे से मिस्रवालों नं किसी सरल विदेशी श्रंक-क्रम को देखकर श्रथवा श्रपनी बुद्धि से श्रपने भहं हिएरोग्लिंफिक श्रंक-क्रम को सरल करने के लिये भारतीय श्रंक-क्रम जैसा नवीन क्रम वनाया, जिससे १ से ६ तक के लिये नौ, १० से ६० तक दहाइयों के लिये नौ श्रीर १०० तथा १००० के लिये एक एक चिद्ध स्थिर किया। इस श्रंक-क्रम को हिएरेटिक कहते हैं श्रीर इसमें भी ऊपर के दोनों क्रमों के समान श्रंक दाहिनी श्रांर से बाई श्रीर लिखे जाते थे।

डिमॉटिक ऋंक हिएरेटिक से ही निकले हैं और इन दोनों में ऋंतर बहुत कम है, जो समय के साथ हुआ हो।

यूरोप में भी प्राचीन काल में ग्रीक लोग केवल दस हजार तक की संख्या जानते थे श्रीर रोमन लोग एक हजार तक की । उनके श्रंक-क्रम का प्रचार श्रव तक कभी कभी प्रकाशित पुस्तकों में सन् लिखने में, भूमिका में पृष्ठ-संख्या बतलाने के लिये श्रथवा घड़ियों में श्रंक बतलाने में प्रचलित हैं।

उसमें १, ५, १०, ५०, १०० तथा १००० के चिह्न हैं, जिनको रोमन ग्रांक कहते हैं। त्राजकल सब पढ़े लिखे मनुष्य रोमन त्रांकों से परिचित हैं, इससे उनके विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन सब प्राचीन श्रंक-क्रमों से ज्योतिष, गिएत श्रौर विशान की विशेष उन्नीत होने की कोई मंभावना नहीं थी । संसार की वर्तमान उन्नति इन्ही नवीन त्र्यंक-क्रमों से हुई है। यह उपयोगी श्रंक-क्रम भारतवासियों ने ही निर्माण किया। इस क्रम में दाहिनी से बाई स्त्रोर हटने पर प्रत्येक स्त्रंक का स्थानीय मूल्य दस गुना बढ़ जाता है, जैसे ११११११ में छहों स्रांक १ के ही हैं, परंतु पहले से ( दार्विना त्र्योर से लेने से ) १, दूसरे से १०, तीमरे से १००, चौथे से १०००, पाँचवें मे १०००० त्र्रौर छुठे से १००००० का बोध होता है। इसी से इस संख्या-स्चक कम को दशगुर्णोत्तर संख्या कहते हैं श्रीर वर्तमान समय में बहुधा मंसार का ऋंक-क्रम यही है। यह ऋंक-क्रम भारतवासियों ने कब निकाला इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता । प्राचीन शिलालेखों श्रीर दानपत्रों के लिखनेवालों ने पुराने ढरें पर चलकर ई० म० की छुठी शताब्दी तक के लेखादि में पुरानी शैली से ही त्र्यंक दिए हैं। सातवी शताब्दी से दमवीं शताब्दी तक के शिलालेखादि लिखनेवालों में में किसी ने प्राचीन तो किसी नं नवीन शैलां का ऋनुकरण किया है; परंतु र्गाणतकार नवीन कम का व्यव-हार छुठी शताब्दी के बहुत पहले से करने लगे थे। वराहामिहिर की 'पंच-मिद्धांतिका में सर्वत्र श्रंक नवीन शैली से ही दिए गए हैं। इससे निश्चित है कि ई० स० की पाँचवां शताब्दों के ऋंत में तो ज्योतिषी लोग नवीन शैली क स्रंको का व्यवहार करते थे। भट्टोत्पल ने 'बृहत्संहिता' की टीका में कई जगह 'पुलिशसिद्धांत' से, जिसका वराहमिहिर ने ऋपने ग्रंथ में उल्लेख किया है, वचन उद्भुत किए हैं। उसने एक ऋौर स्थान पर 'मूल पुलिशसिद्धांत' के नाम से एक श्लोक भी उद्भृत किया है। उन दोनों में श्रंक वर्त्तमान शैली से ही मिलते हैं। इससे जान पड़ता है कि वराहांमहिर के पूर्व भी इस शैली का प्रचार था।

योग सूत्र के प्रसिद्ध भाष्य में व्यास नं (ई॰ स० ३०० के स्त्रासपास ) दशागुणोत्तर स्रंक-क्रम का बहुत स्पष्ट उदाहरण दिया है। जैसे एक का स्रंक '१', सैकड़े के स्थान पर १०० के लिये, दहाई के स्थान पर १० के लिये श्रीर इकाई के स्थान पर एक के लिये प्रयुक्त होता है। बख्शाली गाँव ( युद्धफजई जिले, पंजाब में ) से भोजपत्र पर लिखी हुई एक प्राचीन पुस्तक जमीन में गड़ी हुई मिली है, जिसमें श्रंक नवीन शैली से ही दिए हैं। प्रसिद्ध विद्वान् डाक्टर हॉर्नली ने उसका रचना-काल तीसरी श्रथवा चौथी शताब्दी होना श्रनुमान किया है। इस पर डा० बूलर ने लिखा है कि यदि श्रंक गिणत की प्राचीनता का हॉर्नली का यह बहुत संभावित श्रनुमान ठीक हो तो उस ( श्रंक-क्रम) के निर्माण का समय ई० स० के प्रारंभकाल श्रथवा उससे भी प्राचीन काल का होगा। श्रभी तक तो नवीन शैली के श्रंकों की प्राचीनता का यहीं तक पता चला है।

शून्य की योजना कर नी श्रंकों से गिण्त शास्त्र को सरल करनेवाले नवीन शैली के श्रंकों का प्रचार पहले पहल किस विद्वान् ने किया इसका कुछ पता नहीं चलता। केवल यही पाया जाता है कि नवीन शैली के श्रङ्कों की सृष्टि भारत में हुई। फिर यहाँ से श्ररबों ने यह कम सीखा श्रीर श्ररबों से उसका प्रवेश यूरोप में हुआ। इससे पहले एशिया श्रीर यूरोप की चाल्डिश्रन, हिंक, श्रीक, श्ररव श्रादि जातियाँ वर्णमाला के श्रव्हों से श्रङ्कों का काम लेती थीं। श्ररबों में खलीफा बलीद के समय (ई० स० ७०५-७१५) तक श्रङ्कों का प्रचार नहीं था, जिमके बाद उन्होंने भारतवासियों से श्रङ्क लिए?।

इस विषय में श्राँगरेजी विश्वकोष 'एंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' में लिखा है ''इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे (श्राँगरेजी) वर्तमान श्रंक-कम (दश्गुणोत्तर) की उत्पत्ति भारतीय है। संभवतः खगोल-संबंधी उन सार- खियों के साथ, जिनको एक भारतीय राजदूत ई० स० ७७३ में बगदाद में लाया, इन श्रंकों का प्रवेश श्ररव में हुश्रा। फिर ई० स० की नवीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में प्रसिद्ध श्रवुजफर मुहम्मद श्रल्खारिज्मी ने श्ररवी में उक्त कम का विवेचन किया श्रीर उसी समय से श्ररवीं में उसका प्रचार बढ़ने लगा।"

<sup>9</sup> प्राचीन और नवीन श्रंक-क्रम के विस्तृत विवरण के लिये देखो 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला', ए० ११०-११८

"यूरोप में शून्य महित यह संपूर्ण अंक-क्रम ई० स० की बारहवीं शतान्दी में अरबों से लिया गया और इस क्रम से बना हुआ अंकगणित अल्गोरिट्मस ( अल्गोरिथम ) नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ( अल्गोरिट्मस ) विदेशी शन्द 'अल्लारिज्मी' का अन्तरांतर मात्र है, जैसा कि रेनॉड ने अनुमान किया था और उक्त अरब गणित शास्त्र की अनुपलन्ध अंकगणित की पुस्तक के कैंबिज से मिले हुए अदितीय हस्तलिखित अनुवाद के, जो संभवतः एडेलहर्ड का किया हुआ है, प्रसिद्ध होने के बाद वह ( अनुमान ) प्रमाणित हो गया है। खारिज्मी के अंकगणित के प्रकारों को पिछले पूर्वीय विद्यानों ने मरल किया और उन अधिक सरल किए हुए प्रकारों का पश्चिमी युरोप में पीसा के लिओनाडों ने और पूर्वी में मॉक्सिमस् प्लैनुडेस ने प्रचार किया। 'जीरो' शब्द की उत्पत्ति अरवी के 'मिक्स' से, लिओनाडों के प्रयुक्त किए हुए 'जिक्तिरो' शब्द द्वारा प्रतीत होती है।''

प्रसिद्ध विद्वान् अलबेरूनी ने लिखा है— "हिंदू लोग अपनी वर्णमाला के अवरों को अंकों के स्थान में काम में नहीं लाते, जैसे कि हम हिंद्र वर्णमाला के कम से अरबी अवरों को काम में लाते हैं। भारतवर्ष के अलग अलग विभागों में जैसे अवरों को आकृतियाँ भिन्न हैं, वैसे ही संख्या-सूचक चिह्नों की भी आकृतियाँ, जिनको अंक कहते हैं, भिन्न हैं। जिन अंकों को हम काम में लाते हैं वे हिंदुओं के सब से सुन्दर अंकों से लिए गए हैं। "" जिन भिन्न भिन्न जातियों से मेरा संपर्क रहा, उन सब की भाषाओं के संख्यासूचक कम के नामों (इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि) का मैंने अध्ययन किया है, जिससे मालूम हुआ कि कोई जाति एक हजार से आगे नहीं जानती। अरब लोग भी एक हजार तक (नाम) जानते हैं। "" हस विषय में मैंने एक अलग पुस्तक लिखी है। अपने अंक-कम में, जो हजार से अधिक जानते हैं, वे हिंदू हैं। "" वे संख्यासूचक कम को अठारवें स्थान तक ले जाते हैं, जिसको परार्द्ध कहते हैं। अंकगियात में हिंदू लोग अंकों का उसी तरह प्रयोग करते हैं जैसे कि हम करते हैं। मैंने एक

१ पंसादक्लोपीडिया त्रिटैनिका', जि० १७, ए० ६२६

पुस्तक लिखकर यह बतलाया है कि इस विषय में हिंदू हमसे कितने ऋागे बढ़े हुए हैं ।"

अंकगिणत—गणित-विषयक जो पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, वे प्रायः ज्योतिष के उन्हीं विद्वानों की हैं, जिनका हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। आर्यभट की पुस्तक के प्रथम दो भाग; 'ब्राह्मस्फुटसिद्धांत' में गणिताध्याय श्रीर कुतुकाध्याय तथा 'सिद्धांतशिरोमिणि' में लीलावती श्रीर बीजगणित नामक अध्याय गणित से मंबंध रखते हैं। इन पुस्तकों को देखने से पता लगता है कि वे गणित के मभी उच्च सिद्धांतों से परिचित थे। सरल गणित के आठों नियमों—योग, अर्ग, गुणा, भाग, वर्गीयरण, धनीकरण, वर्गमूल श्रीर धनमूल—का उनमें पूर्ण वर्णन मिलता है। इसके बाद भिन्न संबंधी, श्रून्य संबंधो, चेत्रफल, कार्य-संबंधो, त्रेराशिक, श्रेढी, कुट्टक तथा अनंत गशियों के मान-संबंधी अर्थात् श्रून्य गणित और व्याज संबंधी नियमों का भी वर्णन मिलता है।

बीजगिणत — केवल श्रंक गिणत ही नहीं, ज्योतिष के लिये बीजगिणत का भी उपयोग बहुत किया जाता था। उपयुक्त पुस्तकों में हम बीजगिणत के बहुत उन्नत मिडांत देग्वंत हैं। यह भी यहीं विकित्तत हुश्रा था। श्रीयुत काजोरी ने लिखा है कि "बीजगिणत के प्रथम यूनानी विद्वान् डायोफेंट ने भी भारत से ही इस संबंध में पहले पहल शान प्राप्त किया।" भारत ने बीजगिणत यूनान में सीखा. यह ठीक नहीं है। भारतीय श्रीर यूनानी बीजगिणत में बहुत ने भेद हैं। भारत ने बारहवीं सदी तक बीजगिणत संबंधी जो नियम श्राविष्कृत किए थे, वे यूरोप में सत्रहवीं श्रीर श्राठारहवीं सदी में प्रचिलत हुए। भारतीयों ने बीजगिणत में बहुत से मुख्य नियम श्राविष्कृत कर लिए थे जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं—

- १--- ऋण राशियों के समीकरण की कल्पना।
- २-वर्ग-समीकरण को सरल करना
- ३ श्रंक-पाश के नियम ( यूनानी इन्हें नहीं जानते थे )।
- ४-एक वर्ण श्रौर श्रनेक वर्ण समीकरण।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'श्रत्वेरूनीज इंडिया', जि० १, ५० १७४-७७

५—केंद्र फल का निर्णय करना, जिसमें व्यक्त श्रौर श्रव्यक्त गणित का विकास हो।

भास्कराचार्य ने यह भी सिद्ध किया है-

भारतवर्ष से ही बीजगिणत भी अरबों के द्वारा यूरोप में गया। प्रो० मोनियर विलियम्स कहते हैं कि बीजगिणत और ज्यामिति तथा खगोल में उनका प्रयोग भारतीयों ने ही अविष्कृत किया है । मूसा और याकृष ने भारतीय बीजगिणत का प्रचार अरब में किया था। अरब से यूरोप में हमका प्रचार हुआ। ।

रेखागिणत—इसी तरह रेखागिणत में भी भारत ने बहुत उन्नित की थी। भारत का शाचीनतम रेखागिणत बौधायन त्रौर त्रापरतंत्र के ग्रुट्वसुओं में पाया जाता है। यज्ञवेदियों श्रीर कुंडों के जनान में इसका बहुतं उपयोग हो।। था। यह श्रीर संस्ता करानेवाल पुरोहित जानते थे कि द्रायत का क्षेत्रकल वर्ग में श्रीर वर्ग का चेत्रकल वृत्त में किस तरह लाया जाता है। यह भी यूनानी प्रभाव से विलकुल मुक्त था। रेखार्गणत की कुछ सिद्धियाँ इम नीचे देते हैं, जो हमारे समय तक ज्ञात हो चुकी थीं—

- १—पैथागोरस की सिद्धि ऋर्यात् समकोण त्रिभुज की दो भुजाऋों का गर्गों का योग कर्यां के वर्ग के बराबर होता है।
  - २-दो वर्गों के योग या त्रांतर के समान वर्ग बनाना।
  - ३-किसी भी आयत को वर्ग में परिणत करना।
  - ४—√ का वास्तविक मान श्रीर राशियों का मध्यमाइरख।
  - ५-वर्गीं को वृत्त में परिणत करना।
  - ६-- वृत्त का चेत्रफल।
  - ७-विषय चतुर्भुज में करगानयन की विधि।
  - निभुज, वृत्तं श्रौर विषम चतुर्भुज का चेत्रफल ।

१ 'इंडियन विजडम', ए० १८५

र विनयकुमार सरकार, 'हिंदू एचीवमेंट्स इन एक्जैक्ट साईसेज़', ए० १२-१५ .

६─ब्रह्मगुप्त ने वृत्तखंड की ज्या तथा उस पर से खिंचे हुए कोदंड तक के लंब के मालूम होने पर व्यास ऋौर वृत्तखंड का चेत्रफल निकालने के नियम भी दिए हैं।

१०-शंकु त्रौर वर्तलाकार पदार्थीं का चेत्रफल।

भास्कराचार्य ने अपने पूर्व के बहुत से गणित के विद्वानों—आर्यभट, लक्ष, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, महावीर ( ५५० ई० ), श्रीघर ( ५५३ ई० ), आ्रार्यभट (द्वितीय ) और उत्पल (६७० ई० )—के स्थिर किए हुए नियमों का सार देकर उनकी कृति बतलाई है। बीजगणित की भाँ ति याकृब ने ही भारतीय रेखागणित का प्रचार अरब में किया ।

त्रिकोणिमिति—प्राचीन भारतीय त्रिकोणिमिति से भी पूर्णतया परिचित थे। उन्होंने ज्या ('साइन') श्रीर उत्क्रम ज्या ('वर्स्ड साइन') की सारिणियाँ बना ली थीं। इन सारिणियों में वृत्तपाद के चौबीसवें भाग तक का प्रयोग है। दोनों सारिणियों में श्रिभिन्न मान से ज्या श्रीर उत्क्रम ज्या का परिदर्शन मिलता है। इस त्रिकोणिमिति का प्रयोग ज्योतिष के लिये होता था।

वाचरगित ने चापीय घनचेत्र निकालने का साधन बिलकुल मौलिक रीति से दिया है। इसी तरह न्यूटन से पाँच शताब्दी पूर्व चलन गिएत का स्त्राविष्कार कर भास्कराचार्य ने उसे ज्योतिष में प्रयुक्त किया था। श्रीयुत ब्रजेन्द्रनाथ सील के कथनानुसार भास्कराचार्य राशियों के तात्कालिक गिएत साधन में स्त्राकिमीडिस से स्रिधिक शुद्ध स्त्रौर प्रवल हैं। भास्कराचार्य ने ग्रह की चिएक गित की गएना करते हुए एक सेकंड वे ३३७५ वें भाग—श्रुटि— का भी उल्लेख किया है।

भारतीय, भूगोल श्रौर ग्रहमंडल-संबंधी गतिशास्त्र से भी परिचित थे। स्थितिशास्त्र ('स्टंटिक्स') श्रौर गतिशास्त्र ('डायनिक्स') से भी भार-तीय कुछ न कुछ परिचित श्रवश्य थे<sup>२</sup>।

१ विनवकुमार सरकार, 'हिंदू प्चीवमैंट्स इन पक्जैक्ट साइंसेज़', ए० १६-१९ २ वही, २२-२७

# श्रायुर्वेद

श्रायुर्वेद का साहित्य — त्रायुर्वेद भी बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष में अत्यंत उन्नत था। वैदिक साहित्य में हम शरीर-विद्या, गर्भविद्या और स्वच्छता का मूल देखते हैं। अथवंवेद में रोगों के नाम और उनके लच्चण तक ही नहीं, किंतु मनुष्य के शरीर की हिंदुयों तक की पूरी संख्या दी है। बौद्ध काल में वैद्यक का बहुत विकास हुआ। अशोक के पार्वतीय लेखों के दूसरे प्रशापन में पशु-चिकित्सा श्रीर मनुष्य-चिकित्सा एवं मनुष्यों और पशुआों के उपयोग की श्रीषधियों का उल्लेख है। चीनी तुकिस्तान से ३५० ई० के आसपास के भोजपत्र पर लिखे संस्कृत ग्रंथ मिले हैं, जिनमें से तीन आयुर्वेद संबंधों हैं। आयुर्वेद के प्राचीन विद्वानों में चरक का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उसके समय और निवास-स्थान के विषय में ऐतिहासिकों में मतमेद है। उसकी 'चरकसंहिता' अभिवेश के आधार पर लिखी गई है। 'चरकसंहिता' वैद्यक का अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ है। 'मुश्रुत-संहिता' भी एक बहुत महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका कम्बोडिया में नवीं तथा दसवीं शताब्दी में प्रचार हो चुका था। यह ग्रंथ पहले सूत्रों में लिखा गया था। ये दोनों ग्रंथ हमारे समय के पूर्व के हैं।

हमारे निर्दिष्ट काल के प्रारंभ के दो श्रायुर्वेद के प्रंथ 'श्रष्टाग-संप्रह' श्रोर 'श्रष्टांग-सृदय-संहिता' हैं। वृद्ध वाग्भट्ट ने 'श्रष्टांग-संप्रह' संभवतः सातवीं सदी के श्रास पास लिखा था। दूसरे प्रंथ का कर्त्ता भी वाग्भट्ट ही है, जो पहले से भिन्न है श्रोर संभवतः ८०० ई० के श्रास-पास हुआ था। इसी समय इंदुकर के पुत्र माधवकर ने 'हिग्विनश्चय' या 'माधवनिदान' नामक एक उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ श्राज भी निदान के संबंध में बहुत प्रामाणिक समभा जाता है। इसमें रोगों के निदान श्रादि पर बहुत विस्तार से विचार किया गया है। इंद के 'सिद्धियोग' में ज्वर श्रादि के समय विषों के परिणाम श्रादि पर श्रच्छा विचार किया गया है। १०६० ई० में बंगाल के चक्रपाणि दत्त ने 'सुभूत' श्रोर 'चरक' को टीका लिखने के श्रातिरिक्ठ 'सिद्धियोग' के श्राधार पर 'चिकित्सासार-संग्रह' नामक ग्रंथ लिखा। इमारे

समय के ख्रांत में १२०० ई० के करीब 'शार्क्नधरसंहिता' लिखी। उसमें अफीम ख्रौर पारे ख्रादि ख्रौषिधियों के वर्णन के ख्रातिरिक्त नाड़ी-विज्ञान के भी नियम दिए हैं। पारे का उस समय बहुत प्रचार था। ख्रलवेरूनी ने भी पारे का वर्णन किया है। वनस्पतिशास्त्र के संबंध में कई कोश भी लिखे गए, जिनमें 'शब्दप्रदीप' ख्रौर 'निघंटु' प्रसिद्ध हैं। हमारे यहाँ शरीर-विद्य। ('ऐनाटमी') बहुत उन्नत थी। उस समय के ग्रंथों में हिड़ुयों, नाड़ियो ख्रौर सूद्म शिराख्रों ख्रादि का पूर्ण विवेचन मिलता है।

शल्यविद्या का विकास-शल्यविद्या का भी उस समय श्राश्चर्य-जनक विकास हो चुका था। 'सुअूत' में शल्यविद्या का बहुत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में त्रायुर्वेद के जन्मदाता तीन त्राचार्यों-दिवोदास, भारद्वाज श्रीर श्रश्विनी - का उल्लेख हैं । महाभारत में भी भीष्म के शरशय्या पर लेटने पर दुर्योधन का शव्य निकालनेवाले वैद्यों के लाने का उल्लेख है। विनयपिटक के महावगा में लिखा है—"हाश्ववीष ने एक भिन्नु के भगंदर रोग पर शल्यकर्म का प्रयोग किया थार ।" उस समय जीवक नाम का बौद्ध भिपक त्रायुर्वेद का विशेषतः शल्यचिकित्सा का बड़ा भारी विद्वान् हुन्ना, जिसका विस्तृत वर्णन महावग्ग में मिलता है। उसने भगंदर, शिरोरोग, कामला ऋादि विषम रोगों के ऋाराम करने में प्रसिद्धि याई थी। भोज-प्रबंध में बेहोश कर शल्य कर्म करने का उल्लेख है। चीर फाड़ के शस्त्र साधारण-तथा लोहे के बनाए जाते थे, परंतु राजा एवं संपन्न लोगों के लिये स्वर्ण, रजत, ताम्र श्रादि के भी प्रयुक्त होते थे। यंत्रों के लिये लिखा है कि वे तेज. खरदरे, परंतु चिकने मुखवाले, सुदृढ, उत्तम रूपवाले त्रीर सुगमता से पकड़े जाने के योग्य होने चाहिएँ। भिन्न भिन्न कार्यों के लिये शस्त्रों को धार, परि-माण अदि भिन्न भिन्न होते थे। शस्त्र कुंठित न हो जायँ, इसलिये लकड़ी के शस्त्रकोश ('केसेज़') भी बनाए जाते थे, जिनके ऊपर ख्रौर ब्रांदर कोमल रेशम या ऊन का कपड़ा लगा रहता था। शस्त्र त्राठ प्रकार के-छेदा, भेदा,

१ यद यातं दिवोदासाय वर्त्ति भारद्वाजायदिवनाइयंता ।

ऋग्वेद, म० १-१२-१६

२ 'धंश्यंट सर्जिकल इंस्ट्र्मेंट्स', जि॰ १

बेध्य ( शरीर के किसी भाग में से पानी निकालना ), एष्य ( नाड़ी ऋादि में त्रण का दूँढना), त्राध्यं (दाँत या पथरी त्रादि का निकालना), विस्राव्य ( रुधिर का विस्रवण करना ), सीव्य ( दो भागों को सीना ) श्रीर लैंख्य ( चेचक के टीके ब्रादि में कुचलना )—हैं। हमारे समय के वाग्भट्ट ने तेरह प्रकार के शल्य कर्म माने हैं। सुध्त ने यंत्रों ( ख्रौजार जो चीरने के काम में आते हों ) की संख्या १०१ मानी है; परंतु वाग्भट्ट ने ११५ मानकर आगे लिख दिया है कि कर्म अनिश्चित हैं, इसलिये यंत्र-संख्या भी स्रिनिश्चत है: वैद्य स्रपने स्रावश्यकतानुमार यंत्र बना सकता है। शस्त्रों की संख्या भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मानी है। इन यंशे श्रीर शस्त्रों का विस्तृत वर्णन भी उन ग्रंथों में दिया हैं। ग्रर्श, भगंदर, योनि-रोग, मूत्र-दोष, त्यार्त्तव दोष, शुक्रदोष त्यादि रोगों के लिये भिन्न भिन्न यंत्र प्रयुक्त होते थे। त्रणवस्ति, वस्तियंत्र, पुष्कतेत्र (लिंग में त्र्यौषध प्रविष्ट करने के लिये), शलाका-यंत्र, नखाकृति, गर्भशंकु, प्रजननशंकु ( जीवित शिशु को गर्भाशय से बाहर करने के लिये ), सर्पमुख ( सीने के लिये ) आदि बहुत से यंत्र हैं। वणों श्रीर उदरादि संबंधी रोगों के लिये भिन्न भिन्न प्रकार की पट्टी बाँबने का भी वर्षीन किया गया है। गुदभंश के लिये चर्म-बंधन का भी उल्लेख है। मनुष्य या घोड़े के बाल सीने ऋादि के लिये प्रयोग में ऋाते थे। दूषित रुधिर निकालने के लिये जींक का भी प्रयोग होता था। जींक की पहले परी जा कर ली जाती थी कि वह विषैली है अध्या नहीं। टीके के समान मुर्जी में शरीर को तीच्या श्रस्त्र से लेखनकर दवाई को रुधिर में मिला दिया जाता था। गतिवण ( 'साइनस' ) तथा अर्बदों की चिकित्सा में भी सचियों का प्रयोग होता था। त्रिकुर्चक शस्त्र का भी कुछ त्रादि में प्रयोग होता था। त्राजकल लेखन करते समय टीका लगाने के लिये जिस तीन-चार सहयोंवाले श्रीजार का प्रयोग होता है, वह यही त्रिकुर्चक है। वर्तमान काल का 'दुथ एलियेटर' पहले दंतशंक के नाम से प्रचलित था। प्राचीन ऋार्य कत्रिम दाँतों का बनाना ऋौर लगाना तथा क्रत्रिम नाक बनाकर सीना भी जानते थे। दाँत उखाइने के लिये एनीपद शस्त्र का वर्णन मिलता है। मीतियाबिंद ( 'कैटेरैक्ट' ) के निकालने के लिये भी शस्त्र था । कमल-नाल का प्रयोग दूष पिलाने ऋथवा वमन कराने के लिये होता था, जो ऋाजकल के 'स्टमक पंप' का कार्य देता था ।

सर्प-विद्या — इसी तरह सर्प-विद्या का भी प्रचार कम नहीं था। सिकंदर का सेनापित नियार्कस लिखता है कि यूनानी लोग सर्प-विष दूर करना नहीं जानते, परंतु जो मनुष्य इस दुर्घटना में पड़े, उन सबको भारतीयों ने दुरुत कर दिया । दाहिकया और उपवास-चिकित्सा से भी भारतीय पूर्णतया परिचित थे। शोथ रोग में नमक न देने की बात भी भारतीय चिकित्सक हजार वर्ष पूर्व जानते थे।

पशु-चिकित्सा—पशु-चिकित्सा भी कम उन्नत नहीं थी। इस विषय के भी बहुत ग्रंथ मिले हैं। पालकाप्य-कृत 'गजचिकित्सा', 'गजायुवेंद', 'गज-दर्पण' (इसका हमादि ने उल्लेख किया है), 'गजपरीचा', बृहस्पति-रचित 'गजलच्चण', 'गोवेंद्यशास्त्र', जयदत्त-कृत 'ग्रश्वचिकित्सा' नकुल-लिखित 'शालिहोत्र शास्त्र', 'ग्रश्वतंत्र' (इसका उल्लेख रायमुकुट ने 'ग्रमरकोष' की टीका में किया है), गणरचित 'ग्रश्वायुवेंद' (सिद्धयोगसंग्रहः), 'ग्रश्वलच्चण', 'हयलीलावतां' (मिल्लनाय ने इसे उद्भृत किया है) ग्रादि के ग्रातिरक्त भी बहुत से ग्रन्य ग्रंथ मिलते हैं। ग्राधिकांश में ये ग्रंथ हमारे ही समय के हैं। तेरहवीं सदी में पशुचिकित्सा-संबंधी एक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में ग्रनुवाद किया गया था। इसमें निम्न लिखित ग्यारह ग्रध्याय हैं—

- १-- घोड़ों की जाति।
- २-- उनकी सवारी श्रौर उनकी पैदाइश ।
- ₹-ग्रस्तबल का प्रबंध।
- ४-- घोड़ों के रंग ऋौर जातियाँ।
- ५-- उनके दोष।
- ६-- उनके ऋंग-प्रत्यंग।

<sup>े</sup> जो प्राचीन शस्यिनिकित्सा के विषय में विशेष देखना चाहें वे नागरी-प्रचा रिश्री पत्रिका, भाग द, श्रंक १, १ में प्रकाशित 'प्राचीन शस्यतंत्र' लेख देखें। वेशक, 'हिस्ट्री शाफ मैडिकिन', ए० ९

- ७-- उनकी बीमारी श्रौर चिकित्सा।
- प्रमुख्या दुषित एक निकालना ।
- ६-उनका भोजन।
- १०-उनको हुष्ट पुष्ट बनाने के साधन ।
- ११-दाँतों से आयु को जानना ।

पशु-विकान—पशु-चिकित्सा के साथ साथ पशु-विकान और कृमिशास्त्र भी अत्यंत उन्नत था। भारतीय विद्वान् पशु आं के स्वभाव, प्रकृति आदि से पूर्णतया परिचित थे। पशु आं के शरीर विज्ञान को भी वे भली भाँ ति जानते थे। घोड़े के दाँतों को देखकर उसकी आयु का पता लगाने की प्रथा भारत में पुरानी है। सपों की भिन्न भिन्न जातियाँ उन्हें मालूम थीं। भविष्य पुराण से पाया जाता है कि वे वर्षा ऋतु के पूर्व संग करते हैं और अनुमान ६ मास के बाद सपिणी २४० अंडे देती है। बहुत से अंडे तो माता-पिता खा जाते हैं और बचे हुए अंडों से दो मास में बचे स्वयं निकल आते हैं। सातवें दिन वे काले हो जाते हैं और १५-२० दिन में उनके दाँत निकल आते हैं। तीन सप्ताहों में उनमें विष उत्यन्त हो जाता है, ६ मास में मित केंचुली उतारते हैं। उनकी त्वचा पर २४० संघियाँ होती हैं। उडल्लसा ने सुश्रुत की टीका करते हुए लाट्यायन का उद्धरण देकर लिखा है कि वह कृमियों और सरीसपीं (रेंगनेवाले जंतुओं) के विषय में प्रामाणिक विद्वान् है। उसने कृमियों के भिन्न भिन्न अंगों पर विचार किया है?।

हमारे समय के आसपास का जैन पंडित हंसदेव का लिखा हुआ 'मृगपित्तशास्त्र' भी अपने विषय का बहुत उपयोगी और प्रामाणिक ग्रंथ है। उनमें सिंहों का वर्णन करते हुए उनके ६ मेद—सिंह, मृगेंद्र, पंचास्य, हर्यन्त, केसरी और हरि—बताकर उनकी विशेषताएँ बताई हैं। सिंह का वर्णन करते हुए लिखा है कि सिंह के लंबी पूँछ और गर्दन पर घने बाल होते हैं, जो कद के छोटे, सुनहरे वर्णवाले और पीछे की ओर कुछ सफेद होते हैं। बहन पर सर्वत्र कोमल बाल रहते हैं। सिंह बदन के बड़े मज़बूत

१ इरविलास सारडा, 'हिंदू सुपीरियौरिटी', ए० २५६-५७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> विनयकुमार सरकार, 'हिंदू एचीवमेंट्स इन एक्जैक्ट साईसेज़', ए० ७१-७५

श्रीर भागने में तीर से तेज होते हैं। भूख लगने पर श्रास्यंत भयंकर श्रीर योवन काल में विशेष कामुक होते हैं। वे प्रायः गुकाश्रों में रहते श्रीर प्रमन्न होने पर पूछ हिलाया करते हैं। इसी तरह श्रन्य भी शेर के मेदों का विस्तृत वर्णन करने के बाद शेरनी का वर्णन किया गया है। उसके गर्भ, गर्भकाल, स्वभाव श्रादि पर भी उक्त ग्रंथ में बहुत प्रकाश डाला गया है।

शेर के वर्णन के अनंतर ग्रंथकर्ता हंसदेव ने व्याव्र, जरख, मालू, गैंडे, हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे, गाय, बैल, भैंम, वकरी, हिरिण, गीदड़, बंदर, चूहा आदि अनेक पशुत्रों और गरुड़, हंस, बाज, गिद्ध, सारस, कौआ, उल्लू, तोता, कोयल आदि नाना पित्यों का विस्तृत विवरण दिया है, जिसमें उनकी किसमें, वर्ण, युवाकाल, संभोग योग्य अवस्था, गर्भकाल, उनकी प्रकृति, जाति, आयु तथा उनके भोजन, निवास संबंधी विषयों पर विशेष प्रशाश डाला गया है। हाथी का भोजन गन्ना बतलाया है। हाथी की उम्र मबसे बड़ी १०० वर्ष बतलाई गई है और चूहे की कम से कम डेढ़ वर्ष ।

चिकित्सालय — भारतीयों ने ही सबसे पहले श्रीषधालय श्रीर चिकित्सालय बनाने प्रारंभ किए थे। फाहियान (ई० स० ४००) ने पार्टलपुत्र के एक श्रीषधालय का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहाँ सब गरीब श्रीर श्रमहाय रोगी श्राकर इलाज करते हैं; उन्हें श्राधश्यकतानुमार श्रीपध दिया जाता है। उनके श्राराम का पूरा खयाल रखा जाता है। यूरोप में सब से पहला श्रीषधालय, विसेंट स्मिथ के कथनानुमार, दमवीं सदी में बना था। हुएन्त्संग ने भी तक्षिला, मितपुर, मथुरा श्रीर मुख्तान श्रादि की पुरुषशालाशों के नाम दिए हैं, जिनमें गरीबों श्रीर विधवाशों को मुफ्त श्रीपध, भीजन और वस्त्र दिए जाते थे?।

भ'रतीय त्रायुर्वेद का यूरोपीय चिकित्सा पर प्रभाव-वर्तमान युरोपियन चिकित्सा-शास्त्र का त्राधार भी त्रायुर्वेद है। लार्ड एंपथिल ने

पयह पुस्तक श्रमी प्राप्त हुई है भौर पंडित बी० विजयर।घवाचार्य जी पुरातत्त्वज्ञ, तिरुपति ( मद्रास ) से मिल सकती है।

२ 'नागरीप्रचारिणी-पत्रिका', भाग ८, पृ० १९-२०

एक भाषण में कहा था कि मुक्ते यह निश्चय है कि स्रायुर्वेद भारत से स्रारव में स्रोर वहाँ से यूरोप में गया । स्राय का चिकित्सा-शास्त्र संस्कृत ग्रंथों के स्रनुवाद पर निर्भर था। खलीफास्रों ने कई संस्कृत ग्रंथों का स्राया मारतीय चिकित्सक चरक का नाम लैटिन में परिवर्तित होकर स्राय भी विद्यमान है । नौशेरवाँ का समकालीन वर्जों छोह भारत में विश्वान सीखने के लिये स्राया था । प्रो० साचू के कथनानुसार स्रलवेकनी के पास वैद्यक स्रोर ज्योतिष विषयक संस्कृत ग्रंथों के स्रनुवाद विद्यमान थे। स्रल्मनस्र ने स्राठवीं सदी में भारत के कई वैद्यक ग्रंथों का स्रयंगों में स्रनुवाद कराया। प्राचीन स्रयंगलेखक सैरेपियन ने चरक को प्रामाणिक वैद्य मानते हुए उसका वर्णन किया हे । हारू रशोद ने कई भारतीय वैद्यों को स्रपन यहाँ बुलाया था। स्रयंग से ही यूरोप में स्रायुर्वेद गया, यह निश्चित है। इस तरह भारतीय स्रायुर्वेद का यूरोप पर बहुत प्रभाव पड़ा।

संचेप में हम कह सकते हैं कि हमारे समय में श्रायुर्वेद सब प्रकार से बहुत उन्नत था। नीचे कुछ विद्वानों की सम्मितियाँ उद्धृत की जाती हैं। लार्ड एंप्थिल ने एक भाषण में कहा था—हिंदुश्रों के कानून बनानेवाले मनु संसार के सबसे बड़े स्वच्छता के सुधारकों में से एक थे। सर विलियम हंटर लिखते हैं कि भारतीय श्रीषधिशास्त्र शस्त्र-विज्ञान के सारे चेत्र का वर्णन करता है। इसमें शरीर की बनावट का वर्णन है, भीतरी श्रवयवों, मांस-पेशियों, पुट्ठों, धमनियों श्रीर नाड़ियों का भी विवरण है। हिंदुश्रों के निषंद्र में खनिज, जांतव ('श्रागैंनिक') एवं वनस्पतिज श्रोषधियों का बहुत विशद वर्णन मिलता है। उनकी श्रीषधि-निर्माण-विद्या के तरी के कामिल श्रीर ठेठ के हैं, जिनमें श्रोषधियों के वर्गोंकरण श्रादि का बहुत सुंदर वर्णन है।

<sup>े</sup> हरविलास सारडा; 'हिंदू सुपीरियौरिटी', ए॰ २५=

२ वही, ए० २५९

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 'हिस्ट्री आफ हिंदू कैमिस्ट्री', भूमिका भाग, ए० ७६

४ रौले, 'पंदयंट हिंदू मैडिसिन', ए० १८

स्व कुता श्रौर पश्यापथ्य पर भी इसमें विचार किया गया है। प्राचीन भारतीय श्रांगच्छेद करते थे, रुधिरसाव को रोक सकते थे।श्रौर पथरी निकालते थे। श्रांत्रवृद्धि ('हर्निया'), भगंदर, नाड़ी-त्रण एवं श्रश्नी को वे ठीक कर देते थे। वे मूद-गर्भ एवं स्त्रियों के रोगों के सूद्ध्म से सूद्ध्म श्रापरेशन करते थे। डाक्टर सील लिखते हैं कि विद्यार्थियों को शिचा देने के लिये शव-च्छेद होता था, तथा गर्भ-वि मोचन श्रौर मूद्ध-गर्भ के श्रापरेशन भी होते थे। श्रीयुत बेवर भारतीय शल्य-चिकित्सा की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं—'श्राज भी पश्चात्य विद्वान् भारतीय शल्यचिकित्सा से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कटी हुई नाक को जोड़ने की विधि भारतीयों से सीखीं? ।

#### कामशास्त्र

भारत में जहाँ भौतिक और दार्शनिक विज्ञान इतने अधिक उन्नित थे, बहाँ कामशास्त्र का भी वैज्ञानिक दृष्टि से पर्याप्त विकास हो चुका था। चतुर्वर्ग में धर्म अर्थ काम और मोच माने गए हैं। धर्म के संबंध में ऊपर कुछ लिखा जा चुका है। कामशास्त्र पर उपलब्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन वात्स्यायन-प्रणीत 'कामसूत्र' है। वात्स्यायन ने इस शास्त्र या इसके किसी अंग के अपने से पूर्व के प्रणेताओं के नाम दिए हैं, जिनमें से कुछ थे हैं—औहालिक (उदालक का पुत्र) श्वेतकेत, बाभ्रव्य (पांचाल), दत्तक, सुवर्णनाभ, घोटकमुख, गोनर्दीय, कूचुमार आदि। इन सबके ग्रंथों का सार लेकर वात्स्यायन ने हमारे समय से पूर्व कामसूत्र लिखा। इसमें योग्य, अयोग्य स्त्री का निर्ण्य, स्त्री पुरुषों के विशेष मेद, रतावस्थापन तथा रित को उत्पन्न करने और स्थिर रखने के उपाय बताए गए हैं। पुरुष-स्वभाव से अपरिचित कन्याओं को मनुष्य किन किन उपचारों और व्यवहारों से अपने अनुकूल बनावे इसका विश्वद वर्णन मिलता है। पत्त के प्रति स्त्री के कर्तस्यों तथा ग्रहस्थ के योग्य सभी कार्यों का वर्णन एवं उनके रहन सहन और वार्तालाप पर भी प्रकाश डाला गया है।

**१ 'इंडियन गैजेटियर', इंडिया**, ए० २२०

२ वेबर, 'इंडियन लिटरेचर', ए० २७०

कामसूत्र में रज श्रीर वीर्य का भी वैशानिक विवेचन किया गया है। संसार की स्थिति का परिचय कराने के लिये पारदारिक, वैशिक श्रीर श्रीप-रिष्टक प्रकरण लिखे गए हैं। इस वर्णन से यह पता लगता है कि हमारे यहाँ प्राचीन समय में कामशास्त्र कितना विकसित, उन्नत श्रीर वशानिक था।

इस ग्रंथ के बाद इम विषय पर कई स्त्रीर पुस्तकें लिखी गईं। हमारे समय के पिक्रुले भाग में कक्कोक (कोका पंडित) नामक विद्वान् ने 'रित-रहस्य' लिखा। स्त्राजकल के हिंदी 'कोकशास्त्र' इमी कोका पंडित के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके श्रांतिरिक्त करनाटक के राजा नरसिंह के ममकालीन क्योतिरीश्वर में 'पंचसायक' लिखा। बौद्ध पद्मश्री का लिखा हुन्ना 'नागर-सर्वस्व' भी इस विषय का स्त्रच्छा ग्रंथ है। हमारे समय क वाद भो इम विषय की बहुत सी पुस्तकें लिखी गईं, जिनका उल्लेख हमने नहा किया।

### संगीत

संगीत साहित्य—प्राचीन काल से ही भारतवर्ष ने सर्गात शास्त्र में भी बहुत उन्नित की । संगीत में गान, वाद्य श्रीर नृत्य का नमावेश होता था । सामवेद का एक भाग गान है, जो सामगान के नाम से प्रांनद्ध है । वैदिक यशों में प्रसंग प्रसंग पर सामगान होता था । हमारे निर्दिष्ट नमय से पूर्व के बहुत से संगीत के विद्वानों—सदाशिव, शिव, ब्रह्मा, भरत, कश्यप, मतंग, याधिक, दुर्गा, शिक, नारद, तुंबक, विशाखिल, रंभा, रावण, चेत्रराज श्रादि—के नाम 'संगीत-रत्नाकर' में शार्क्कदेव ने उद्भृत किए हैं । वे संगीत के पुराने श्राचार्य माने गए हैं । अपने ममय से पूर्व का यह परिचय देने से हम जान सकेंगे कि हमारे निर्दिष्ट समय तक संगीत का बहुत कुछ विकास हो चुका था।

ः हमारे निर्दिष्ट काल में भी संगीत पर बहुत से ग्रंथ लिखे गए, जो ब्राज उपलब्ध नहीं हैं, परंतु उनका पता संगीताचार्य शार्क्कदेव के 'संगीत-रस्नाकर' से लगता है। वह उपर्युक्त नामों के ब्रितिरिक्त हमारे काल के बद्रट (१५६० ई०), नान्यदेव (१०६६ ई०), राजा भोज (११ वीं शताब्दी), परमर्दी (चंदेल, ११६० ई०), सोमेश (११७० ई०), जगदेकमस्ल (११३८ ई०), लोस्लट, उद्गट (८०० ई०), शंकुक, ब्राभिनवगुप्त

( ६६३ ई० ) श्रीर कीर्तिघर तथा दूचरे संगीताचार्यों का भी उल्लेख करता है। 'संगीत-रत्नाकर' देविगिरि के यादव राजा सिंघण के, जिसका राज्याभिषेक ई० स० १२०७ में हुश्रा था, दरबार के गायनाचार्य शार्क्वदेव ने लिखा था श्रतएव वह हमारे काल की संगीत की स्थित का बोधक है। उसमें शुद्ध सात श्रीर विकृत बारह स्वर, वाद्यादि के चार भेद, स्वरों की श्रुति श्रीर जाति, श्राम, मूर्छना, प्रस्तार, राग, गायन, गीत के गुण दोष, ताल, नर्तन श्रीर इस समय तक प्रचलित वाद्यों के नाम श्रादि संगीत-संबंधी श्रनेक शातव्य एवं उपयोगी बातों का वर्णन किया गया है, जिनसे हमारे निर्दिष्ट समय के संगीत-शान की उन्नत श्रवस्था का पता चलता है।

नृत्य—संगीत के तीसरे ग्रंश नृत्य का भी वैश्वानिक पद्धित पर पूर्ण विकास हो चुका था। श्रष्टाध्यायीकार पाणिनि (६०० ई० पूर्व) के समय में भी शिलाली ग्रीर कृशाश्व के 'नट-सूत्र' विद्यमान थे। भरत का नाट्य-शास्त्र प्रमिद्ध है। उसके ग्रातिरिक्त दंतिल, कोहिल ग्रादि के नाट्य-नियमों के ग्रंथ मिलते हैं। नाट्यशास्त्र के ग्राधार पर भास, कालिदास, भवभूति ग्रादि ग्रानेक कवियों के सैकड़ों नाटकों की रचना हुई। शिवजी का उद्भृत नृत्य 'तांडव' ग्रीर पार्वती ग्रादि का सुकुमार नृत्य 'लास्य' कहलाया।

### राजनीति

राजनीति शास्त्र पर भी कई प्राचीन ग्रंथ मिले हैं। इसे नीतिशास्त्र या दंडनीति कहा जाता था। ऋर्यशास्त्र भी पहले नीतिशास्त्र के लिये प्रयुक्त होता था। हमारे यहाँ ऋर्यशास्त्र का भी बहुत विकास हो चुका था। भिहाभारत' का शांतिपर्व राजनीति का एक उत्कृष्ट प्रामाणिक ग्रंथ कहा जा सकता है। इस विषय पर सबसे ऋषिक प्राचीन और ऋत्यन्त महत्त्व-पूर्ण ग्रंथ, जिसे प्रकाशित हुए ऋभी १५ वर्ष से ऋषिक नहीं हुए 'कौटिल्य का ऋर्यशास्त्र' है। इसके प्रकाशित होते ही भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। हमारे समय से बहुत पूर्व का होने के कारण हम इस पर विचार नहीं करते। हमारे समय के ऋासपास कामंदक ने 'नीति-सार' नामक खंदोबद्ध ग्रंथ लिखा। कामंदक ने कौटिल्य को गुक माना है।

दसवीं सदी में सोमदेव सूरि ने 'नीतिवाक्यामृत' नामक एक ग्रत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना की । हेमचंद्र ने 'लघुग्रहंन नीतिशास्त्र' नाम से राजनीति पर एक छोटा सा ग्रंथ लिखा । नीति विषयक इन ग्रंथों में राष्ट्र, राष्ट्र की उत्पत्ति के मात्स्यन्याय ग्रादि भिन्न भिन्न सिद्धांत, राज्य के सात ग्रंग— स्वामी, ग्रमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड ग्रीर मित्र—तथा राजा के कर्तव्य ग्रीर ग्राधिकार, संधि ग्रीर युद्ध ग्रादि ग्रनेक शातव्य एवं उपयोगी प्रश्नों पर विचार किया गया है।

इन ग्रंथों के श्रितिरिक्त साहित्य के बहुत से ग्रंथों में राजनीति के उत्तम सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से 'दशकुमार-चरित', 'किरातार्जुनीय', 'मुद्रा-राज्ञस' श्रादि मुख्य हैं।

# कानूनी साहित्य

काव्य, दर्शन, कला-कौशल-संबंधी साहित्य के विकास के ऋतिरिक्त राजनीति ऋौर नियम (कानून, धर्म) विषयक साहित्य भी बहुत उन्नत था। राजनीतिक दृष्टि से भारत को पर्याप्त उन्नत देखते हुए कानूनी माहित्य का विकास स्वाभाविक जान पड़ता है। भारत की राजनीतिक उन्नति पर ऋगो चलकर विचार करेंगे।

धर्म शब्द बहुत व्यापक है। श्राँगरेजी के 'रिलिजियन' श्रीर 'ला' दोनों इसके श्रंतर्गत हैं। धर्मशास्त्रों में धार्मिक नियम हो नहीं, किंतु राजनीतिक श्रीर सामाजिक नियम भी विस्तारपूर्वक लिखे हुए हैं। हमारे निर्दिष्ट समय से पूर्व श्रापस्तम्ब श्रीर बौधायन के स्त्र लिखे जा चुके थे। इसी तरह गौतम श्रीर वशिष्ठ के स्त्र भी बन चुके थे। प्राचीन ग्रंथों में से 'मनुस्मृति' के समान किसी ग्रंथ का सम्मान श्रीर प्रचार नहीं हुआ। इस पर कई टीकाएँ भी लिखी गईं। हमारे समय की टोकाश्रों में मेधातिधि (नवीं शताब्दो) श्रीर गोविंदराज (ग्यारहवीं सदी) की टीकाएँ प्रसिद्ध हैं। इस स्मृति का प्रचार भारत में ही नहीं प्रत्युत वर्मा, जावा श्रीर बालि द्वीप में भी हुआ था। हमारे समय के श्रासपास 'याज्ञवल्क्यस्मृति' बनी। इसमें मनु की श्रपेचा श्रिषक उन्नत पद्धित मिलती है। इसमें तीन

विभाग-ग्राचाराध्याय, व्यवहाराध्याय ग्रीर प्रायश्चिताध्याय-हैं । त्राचा-राध्याय में वर्णाश्रम धर्म, भन्न्याभन्न्य विचार, दान, शुद्धि, बहशांति, राजधर्म ऋादि वातों पर विचार किया गया है। व्यवहाराध्याय में कान्न-संबंधी सभी बातों का विस्तृत विवेचन है। इसमें न्यायालय और उसके नियम, श्रिभयोग, गवाही, सफाई, ऋगा का लेन देन, व्याज, चक्रवृद्धि व्याज, तमस्सुक आदि, दिव्यसाचि, उत्तराधिकार-संबंधी प्रश्न, स्त्री के संपत्ति-संबंधी ऋधिकार, सीमा-विवाद-संबंधी निर्ण्य, स्वामी श्रीर सेवकों तथा जमींदारों श्रीर किसानों के पारस्पारक विवाद, वेतन, द्युत, कठोर वचन कहने, कठोर दंड देने, चोरी, ब्यभिचार तथा ग्रन्य प्रकार के श्रपराध करने पर दंड श्रीर सहकारी संघों के नियम तथा कर आदि का अञ्चली तरह से विवेचन किया गया है। प्रायश्चि-त्ताध्याय में मामाजिक नियमों पर विचार किया गया है। इस उत्तम ग्रंथ की टीका विज्ञानेश्वर ( ग्यारहवीं सदी ) न 'मिताचरा' नाम से की । मिताचरा को उसकी टीका कहने की ऋषेद्धा उसके ऋषधार पर एक स्वतंत्र ग्रंथ कहना अधिक अच्छा होगा। विज्ञानेश्वर ने प्रत्येक बात पर बहुत विचार किया है। स्थल स्थल पर उसने हारीत, शांग्व, देवल, विष्णु, वसिष्ठ, यम, ब्यास, बृहस्पति, पराशर आदि अनेक स्मृतिकारों के भी प्रमाण उद्धत किए हैं! इनमें से कुछ स्मृतियाँ हमारे समय में बनीं। लच्मीधर ने वारहवीं शताब्दी में 'स्मृतिकल्पत ह' नामक एक ग्रंथ लिखा। ये स्मृतियां धर्मस्मृतियों का भी काम देती थी। पिछुली स्मृतियों में छूत-छात ब्रादि की प्राधान्य दिया जाने लगा था।

# त्रर्थशास्त्र

वार्ता ('इकनामिकन') की भी, जिसे आजकल अर्थशास्त्र कहते हैं, पहले कम उन्नित नहीं हुई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसके लिये वार्ती नाम मिलता है। युरोप के वर्तमान अर्थशास्त्र में उत्पित्त ('प्रोडक्शन') विनिमय (इक्सचेंज'), वितरण ('डिस्ट्रोब्यूशन'), और व्यय ('कन्ज़ंप्शन') मुख्य विषय हैं, परंतु पहले केवल उत्पत्ति ही मुख्यतः अर्थशास्त्र समका जाता था। वार्ता में भी उत्पत्ति को मुख्यता दी जाती

थी । कृषि, शिल्प, व्यवसाय श्रीर प्रापालन प्राचीन वार्ता के मुख्य श्रंग थे । ब्यापार श्रीर कुसीद ('मनी लेपिंडग') की भी उपेक्वा नहीं की जाती थी। वार्ता शास्त्र के नाम से हमें कोई ग्रंथ नहीं मिलता, इससे यह ऋभिपाय नहीं है कि इस विषय का कोई ग्रंथ था ही नहीं। स्त्रान्वी चिकी, त्रयी स्त्रीर दंडनीति के नाम से भी कोई ग्रंथ नहीं मिलते, परंतु इनके विषयों पर भिन्न भिन्न ग्रंथ पाए जाते हैं। इसी तरह वार्ता या ऋर्थशास्त्र के संबंध में भी उसकी भिन्न भिन्न शाखात्रों पर त्रानेक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। कृषि के संबंध में 'पादपविवचा', 'वृद्धदोहद', 'वृज्ञायुर्वेद', 'शस्यानंद', 'कृषिपद्धति' स्रौर 'कृषिसंग्रह' त्रादि ग्रंथ मिलते हैं। भवननिर्माण शास्त्र तथा शिल्प पर 'वास्त-सौख्य', अपराजित 'वास्तुशास्त्र', 'प्रासादानुकीर्तन', 'चकशास्त्र', 'चित्रपट', 'जलार्गल', 'पित्तमनुष्यालयलत्त्रण्', 'रथलत्त्रण्', 'विमानविद्या', विमानलत्त्रण्' ( ये दोनों ध्यान देने योग्य हैं ), 'विश्वकर्माय', 'कौतुकलक्त्ण', 'मूर्तिलक्त्रण', 'प्रतिमाद्र•यादिवचन', 'मकलाधिकार', सारस्वतीय 'शिल्पशास्त्र', 'विश्वांवद्या-भरख्', 'विश्वकर्मप्रकाश' स्त्रीर 'नमरांगणसूत्रधार' (इसके विषय में ऊपर लिखा जा चुका है ) के ऋतिरिक्त 'मयशिल्य' और 'विश्वकर्मीय शिल्प' ग्रंथ मिलते हैं। मयशिल्य में शिल्य के लच्चण, भूमिपरीचा, भूमिमापन, दिशानिर्णय, ग्राम त्रौर नगर का विस्तार, भवनों के भिन्न भिन्न त्रंग, दुमंजिले तिमंजिले मकान, द्वार त्यादि, त्रौर विश्वकर्मीय शिल्प में मंदिरों, भिन्न भिन्न मूर्तियों तथा उनके त्राभूषणों त्रादि पर विचार किया गया है। इन प्रथों में से बहुतों के समय ऋशात या ऋनिश्चित हैं, परंतु संभवतः इनमें से ऋनेक हमारे समय के बने हुए होंगे।

रलपरीचा पर भी भिन्न भिन्न ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें से 'रलादि-परीचा', 'रल-परीचा', 'मिए-परीचा', 'शानरलकोष', 'रलदीपिका' और 'रलमाला' आदि ग्रंथ मुख्य हैं। धातु विज्ञान ('मेटालर्जी') भी कम उन्नत नहीं था। इस विषय पर भी कुछ ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं—'लोहरलाकर', 'लोहार्णव' और 'लोहशास्त्र'। भूमि-मापन ('सर्वे') के संबंध में भी ग्रंथ 'चेत्रगणितशास्त्र' मिलता है। नौ-निर्माण ('शिप-बिल्डिंग') पर भी 'नौशास्त्र' आदि ग्रंथ मिलते हैं। व्यापार के संबंध में

द्रविड़ भाषा में 'वैश्यारपेरूमई' ग्रंथ मिलता है, जिसमें व्यापार-विषयक बहुत सी उपयोगी बातों का विवेचन किया गया है।

#### **माकृत**

पहले कहा जा चुका है कि संस्कृत के ऋितरिक प्राकृत भाषा का हमारे निर्दिष्ट समय में बहुत प्रचार था। इसके भी विद्वानों का राज-दरवारों में समुचित सम्मान होता था। ऋब यहाँ संचेप में प्राकृत साहित्य पर विचार करेंगे।

प्राकृत साहित्य का विकास-पाकृत भाषा का साहित्य हमारे निर्दिष्ट समय से पूर्व भी बहुत उन्नति की ऋवस्था तक पहुँच चुका था। प्राकृत भाषा कई शाखात्रों में विभक्त है। ये विभाग प्रायः देश भेद या कालभेद से हुए थे। महात्मा बुद्ध ने ऋपने उपदेश लौकिक ऋथीत् उस समय की प्रचलित भाषा में दिए थे, जिसको पुरानी प्राकृत कहना चाहिए। यह भाषा बहुषा संस्कृत का कुछ विगड़ा हुन्ना रूप ही थी, जिसे संस्कृत न जाननेवाले लोग बोला करते थे। कई एक विद्वान् उसे पाली भाषा भी कहते हैं श्रीर लंका, बर्मा, स्याम ब्रादि देशों के हीनयान बौद्धों के धर्मग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए। इसका सबसे पाचीन व्याकरण कचायन (काल्यायन) नामक विद्वान ने बनाया था। श्रशोक की धर्माशाएँ भी उस समय की प्रचलित प्राकृत भाषा में लिखी गई थीं। संभव है, उनकी मूल प्रतियाँ उस समय की राज-काय भाषा में लिखी गई हो, परंतु उसक राज्य के भिन्न भिन्न विभागों में मेजे जाने पर वहाँ के अधिकारियों ने अपन अपन प्रदेश के लोगों के ठीक ठीक समभाने के लिये शब्दों में कहीं कहीं परिवर्तन कर उन्हें भिन्न भिन्न स्थानों में, कहीं कहां पर्वतीय चट्टानां, स्तंभों ख्रादि पर खदवाया। अशोक के समय तक भी प्राकृत भाषा का संस्कृत के साथ निकट का संबंध था। पीछे से उन भाषात्रों के विकास के साथ उनमें परहार क्रंतर बढ़ता गया, जिससे देश-भेद के अनुसार उनके अलग अलग नाम स्थिर किए गए, जो ये हैं-मागधो, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाचो, त्रावंतिक त्रौर त्रपभंश। सागधी-सागधी सगध श्रीर उसके श्रासपास के प्रदेशों की जनता की

भाषा थी। प्राचीन मागधी अशोक के लेखों में मिलती है। उसके पीछे की मागधी का कोई ग्रंथ अब तक उपलब्ध नहीं हुआ। साधारणतः संस्कृत के नाटकों में छोटे दर्जे के सेवक, धीवर, सिपाही, विदेशी, जैनसाधु और बच्चों आदि से यह भाषा बुलाई जाती है। 'अभिशानशाकुंतल, 'प्रवोधचंद्रोदय', 'वेणीसंहार' और 'ललितविग्रहराज' आदि में प्रसंगवशात् यह भाषा मिलती है। इस भाषा में भी पीछे से कुछ मेद हो गए, जिनमें मुख्य अर्धमागधी है, जो मागधी और शौरसेनी का मिश्रण होने से ही अर्धमागधी कहलाई। जैनों के आगम नामक धर्मग्रंथ इसी अर्धमागधी में मिलते हैं। 'प उमचरीय' नामक पुराना जैनकाव्य इसी भाषा में लिखा गया है। राजा उदयन की कथा भी इसी भाषा में है।

शौरसेनी—शौरसेना प्राकृत श्रूरसेन अथवा मथुरा प्रदेश के आसपास की भाषा थी, और संस्कृत नाउकों में स्त्रियों तथा विद्षकों के संभाषण में (गद्य) 'रत्नावली', 'अभिज्ञानशाकुंतल' और 'मृञ्कुकटिक' आदि में उसका प्रयोग मिलता है। इस भाषा का कोई स्वतंत्र नाटक नहीं मिलता। दिगंवरी जैनों का बहुत कुछ साहित्य इस भाषा में मिलता है, जिसमें मुख्य अंथ 'पवयनसार' और 'कत्तिकेयानुपेक्वा' आदि हैं।

महाराष्ट्री—महाराष्ट्री प्राकृत का नाम महाराष्ट्र' देश से पड़ा। इस भाषा का उपयोग विशेष कर प्राकृत काव्यों के लिये होता था। हाल की 'सतमई' (सतशती), प्रवरसेनकृत 'रावणवहो' (सेतुबंध), वाक्गितराज का 'गौड़वहो' तथा हेमचंद्र का 'प्राकृतद्वयाश्रय' श्रादि काव्य तथा 'बजालगा' नामक प्राकृत का सुभाषित ग्रंथ इमी भाषा में लिखे गए हैं। राजशेलर की 'कर्पग्मंजरी' में, जो विशुद्ध प्राकृत का सप्टक है, हरिउद्ध (हरिवृद्ध) श्रीर मंदिउद्ध (नंदिवृद्ध), पोतिष श्रादि प्राकृत लेखकों के नाम मित्रते हैं, परंतु उनके ग्रंथों का पता नहीं चला । महाराज भोज-रचित 'कूर्मशतक' तथा दूसरा 'कूर्मशतक', जिसके कर्ता का नाम मालूम नहीं हुश्रा श्रीर जो दोनों शिलाशों पर खुदे हुए धार में भोज की बनवाई हुई 'सरस्वती-कंटाभरण' नामक पाठशाला से मिले हैं, महाराष्ट्री में हैं। महाराष्ट्री का एक मेद जैन महाराष्ट्री है, जिसमें श्वेतांबरों को कथा, जीवन-चरित श्रादि के संबंध में

ग्रंथ मिलते हैं। जोधपुर राज्य के घांटयाला गाँव से मिला हुन्ना मंडोर के प्रतिहार राजा कक्कुट का ई० ग० ८६१ का शिलालेख भी इसी भाषा में लिखा गया है।

पैशाची—पैशाची भाषा काश्मीर तथा भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर विभाग की लौकिक भाषा थी। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ गुणाढ्य की 'बृहत्कथा' है, जो अपन तक उपलब्ध नहीं हुआ। संस्कृत में उसके दो कविताबद्ध संदिस अनुवाद काश्मीर में हुए, जो च्रेमेंद्र और सोमदेव-द्वारा किए गए थे।

श्रावंतिक—श्रावंतिक भाषा श्रवंता देश श्रथीत् मालवा की यां। इसको चूलिका-पैशाची या मूतभाषा भी कहते थे, जिसका प्रयोग 'मृच्छुकटिक' श्रादि में पाया जाता है। राजशेखर एक प्राचीन श्लोक उद्भुत करता है, जिसमें भूतभाषा (चूलिका-पैशाची) के श्रवंता (उज्जैन), पारियात्र (बेतवा श्रोर चंबल का निकास) श्रीर दशपुर (मंदसोर) में प्रचार होने का उल्लेख है । ईसपा मन् पूर्व की दृशरी शताब्दी के श्रासपास पंजाब में रहनेवाली मालव नाम की जाति ने राजपूताना में होते हुए श्रवंती देश पर श्रपना राज्य स्थिर किया, जिससे उस देश का नाम मालव प्रसिद्ध हुश्रा। संभव है, पैशाची भाषा बोलनेवाले मालव लोगों की भाषा का प्रवेश उस देश में हुश्रा हो श्रीर समय के साथ उसमें कुछ परिवर्तन होने के कारण उमका नाम चूलिका-पैशाचा रखा गथा हो। इसकी पैशाची का एक मेद ही कहना चाहिए।

अपभंशा—अपभंश भाषा का प्रचार लाट ( गुजरात में ), सुराष्ट्र, त्रवण ( मारवाड़ में ), दिल्ला पंजाब, राजपूताना, अवंती, मंदसीर आदि में था। वस्तुतः अपभंश किसी एक देश की भाषा नहीं, किंतु ऊपर लिखी हुई मागधी आदि भिन्न भिन्न प्राकृत भाषाओं के अपभंश या विगड़े हुए रूपवाली मिश्रित भाषा का नाम है। उसका प्रायः भारत के दूर दूर के विद्वान् प्रयोग करते थे। राजपूताना, मालवा, काठियावाड़ और कच्छ आदि के चारणों तथा भाटों के डिंगल भाषा के गीत इसी भाषा के पिछले विकृत रूप

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'नागरीप्रचारिखी-पत्रिका', भाग २, १० १०

में हैं। पुरानी हिंदी भी अधिकांश इसी से निकली है। इस भाषा का साहित्य बहुत विस्तृत मिलता है, जो बहुधा कविताबद्ध है। इसमें दोहा छंद प्रधान है। इस भाषा का सबसे वृहत् श्रीर प्रसिद्ध ग्रंथ 'भविसयत्तकहा' है, जिसे धनपाल ने दसवीं नदी में लिखा। महेश्वरसूरि-कृत 'संजममंजरी' पुष्फदंत ( पुष्पदंत ) विराचित 'तिसद्विमहापुरिसगुणालंकार', नयनंदी-निर्मित 'स्राराधना', योगींद्रदेव-लिखित 'परमात्म प्रकाश', हरिभद्र का 'नेमिनाहचरिउ', वरदत्त-रचित 'बैरसामिचरिउ', 'ग्रंतरंगसंधि', 'सुलसाखायन', 'भवियकुटंब-चरित', 'संदेशशतक' स्त्रीर 'भावनासंधि' स्त्रादि भी इसी भाषा के ग्रंथ हैं। " इनके ऋतिरिक्त भिन्न भिन्न यंथीं—सोमप्रभ का 'कुमारपालप्रबोध', रत्नमंदिर-मणि की 'उपदेशतरंगिणी', लद्मगणगारी-कृत 'सुपासनाहचरियम्', 'दोहाकोष'. कालिदास का 'विक्रमोर्वशीय' ( चतुर्थ त्रंक ), हेमचंद्र-लिखित 'कुमारपाल-चरित', ( प्राकृत द्वयाश्रयकाव्य ) 'कालकाचार्यकहा' स्त्रौर 'प्रबंधचिंतामिंगा' त्रादि-में स्थल स्थल पर ऋपभ्रंश का प्रयोग किया गया है। हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो १७५ उदाहरण दिए हैं, वे भी श्रपभंश साहित्य से उत्कृष्ट नमूने हैं। उनसे मालूम पड़ता है कि श्रपभंश साहित्य बहुत विस्तृत श्रीर उन्नत था। उन उदाहरणों में शृंगार, वीरता, रामायण श्रीर महाभारत के श्रंश, हिंदू श्रीर जैन धर्म तथा हास्य के नमूने मिलते हैं। इस भाषा के साहित्य में प्रायः जैनियों ने बहुत परिश्रम किया ।

प्राकृत व्याकर श्— प्राकृत भाषा की उन्नित के साथ उसकं व्याकर श्वा भी उन्नित होना त्रावश्यक था। हमारे समय सं कुछ पूर्व वरहिच ने 'प्राकृतप्रकाश' नामक प्राकृत भाषा का व्याकर शिल्ला है। उसमें लेखक ने महाराष्ट्री, पैशाची, मामधी श्रीर शौरसेनी के नियमों का वर्णन किया है। लंकेश्वर-कृत 'प्राकृतकाम वेनु', मार्केडेय कृत 'प्राकृतसर्वस्व' श्रीर चंडकृत 'प्राकृतल ख्रा श्रीर भी प्राकृत व्याकर श्री के उत्तम ग्रंथ हैं। प्रसिद्ध विद्वान्

<sup>&</sup>quot; 'सविसयत्तकहा', भूमिका, ए० ३५-४६ ('गायकवाड़ श्रोरियंटल सीराज' में प्रकाशित संस्करण)

हेमचंद्र ने संस्कृत व्याकरण 'सिद्धहेमचंद्रानुशासन' लिखते हुए उसके श्रंत में प्राकृत व्याकरण लिखा। उसमें 'सिद्धांतकौ पुदी' की तरह विषय-विभाग से सूत्रों का कम है। हेमचंद्र ने पहले महाराष्ट्रों के नियम लिखे। श्रागे शौरसेनी के विशेष नियम लिखकर लिखा कि 'शेषं प्राकृतवत्'। फिर मागधी के विशेष नियम लिखकर लिखा—'शेषं शौरसेनीवत्'। इसी तरह पैशाची, चूलिका-पैशाची श्रौर श्रपभंश के विशेष नियम लिखे तथा श्रंत में सब प्राकृतों को लद्य में रखकर लिखा कि 'शेषं संस्कृतविसद्धम्'। संस्कृत श्रौर दूसरी प्राकृतों के व्याकरण में तो उसने श्रपनी वृत्ति में उदाहरणों की तरह प्रायः वाक्य या पद दिए हैं, किंद्र श्रामभंश के श्रंश में उसने बहुधा पूरी गाथाएँ, पूरे छंद श्रौर अवतरण दिए हैं।

प्राकृत-कोष — प्राकृत भाषा के कई कोष भी लिखे गए हैं। धनपाल ने ६२७ ई० में 'पाइयलच्छीनाममाला' लिखी। अवन्तिसुंदरी (राजशेखर की स्त्री) ने प्राकृत किवता में आनेवाले देशी शब्दों का कोष बनाया था और उसमें प्रत्येक शब्द के प्रयोग के स्वरचित उदाहरण दिए थे। यह कोष श्रव उपलब्ध नहीं है। हेमचंद्र ने अपने कोष में उसका मत भी उद्घृत किया है। हेमचंद्र ने भी प्रांतीय भाषाओं के संग्रह का 'देशीनाममाला' नामक ग्रंथ लिखा। किवताबद्ध होनं के अतिरिक्त उसके शब्द अकारादि कम से रखे गए हैं और उनमें भी पहले दो दो अच्हों के, फिर तीन तीन के, तदनंतर चार चार अच्हों के शब्द दिए हैं। यह देशी भाषा के अध्ययन के लिये बहुत उपयोगी कोष है। पाली का भी एक कोप मीग्गलायन ने 'अभिधान-प्यदीपिका' नाम से १२०० ई० के करीय लिखा, जिसमें 'अमरकोष' की शैली का अनुकरण किया गया है।

# दिचण भारत की भाषाएँ

उत्तर भारत की भाषात्रों के साहित्य का विवेचन करने के बाद दिल्ण भारत की द्रविड़ भाषात्रों का वर्णन करना भी त्रावश्यक है। द्रविड़ भाषात्रों के साहित्य में हमें विस्तृत सामग्री नहीं मिलती, इसिलये हम बहुत संत्रेप से इन पर विचार करेंगे।

तामिल-दिज्ञिण भारत की द्रविड़ भाषात्रों में सबसे मुख्य त्रौर प्रथम तामिल भाषा है। यह तामिल प्रदेश में बोली जाती है। इसकी पाचीनता के विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसका सबसे प्राचीन व्याकरण 'तोलकाप्पियम' है, जिसका कर्ता प्रचलित दंतकथात्रों के श्राधार पर ऋषि स्रगस्य का शिष्य माना जाता है। इसके पढ़ने से मालूम होता है कि तामिल साहित्य का भी विस्तृत इतिहास था। इस भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ 'नालदियार' मिलता है। यह पहले बहुत बड़ा ग्रंथ था, श्रब इसके कुछ अंश ही रह गए हैं। दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ ऋषि तिरुवल्लुकर का 'कुरल' है, जो वहां वेद की तरह पांवत्र दृष्टि से देखा जाता है। उसमें तीनों वर्गों, धर्म, ऋर्थ और काम के संबंध में ऋत्यंत उपयोगी उपदेश हैं। वह तामिल साहित्य का ऋत्यंत उत्कष्ट ग्रंथ है। उसका कर्ता जाति का ऋंत्यज माना जाता है स्त्रीर संभवतः वह जैन था । किसी स्त्रज्ञात कवि कृत 'चिंता-मिए, कंबन-कृत 'रामायग्रम्', 'दिवाकरम्', 'तामिलव्याकरग्, ब्रादि भी इसी भाषा के हमारे समय के ग्रंथ हैं। इसमें कई ऐतिहासिक काव्य भी लिखे गए. जिनमें से कुछ के नाम नीचे दिए जाते हैं-पोइकयार-कृत 'कलवलि-नाडपटु' ( सातवीं सदी के ब्रासपास ), जयकौंडान-लिखित 'कलिंगत्तपरणी' (ग्यारहवीं शताब्दी), 'विक्रम शोलनुला' (बारहवीं सदी) स्त्रीर ।'राजराज-नुला'( बारहवीं सदी ) । इस साहित्य को प्रायः जैनियों ने 'ही बढाया फिर वहां शैव धर्म का प्रचार हो गया।

तामिल लिपि के अर्यंत अपूर्ण होने के कारण उसमें संस्कृत भाषा नहीं लिखी जा सकती थी, इस लिये उसके लिखने के लिये नई 'प्रंथलिप' का निर्माण किया गया जिसमें सब प्रंथ लिखे जाने लगे।

मलयालम् के साहित्य ने भी तामिल कविता का अनुकरण किया, परंतु इसमें शीघ्र ही संस्कृत शब्दों की बहुलता आ गई। इसका हमारे निर्दिष्ट समय का कोई ग्रंथ ऐसा उपलब्ध नहीं है जो उल्लेख्य हो।

कनड़ी-तामिल-साहित्य की भौति कनड़ी भाषा के साहित्य को भी

मेरी 'भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री', ए० २९-३०

जैनियों ने अधिक उन्नत किया। इसके साहित्य में कान्य, श्रलंकार तथा न्याकरण श्रादि के ग्रंथ मिलते हैं। दिल्ला के राष्ट्रकृट राजा अमोधवर्ष (प्रथम) ने नवीं शताब्दी में अलंकार विषय पर 'कविराजमार्ग' लिखा। साहित्यिक ग्रंथों के अतिरिक्त जैन, लिंगायत, शैव और वैष्णवों के सांप्रदायिक ग्रंथ भी इस भाषा में मिलते हैं। इनमें मुख्य ग्रंथ लिंगायत संप्रदाय के प्रथम आचार्य वसव का बनाया हुआ 'वसवपुराण' है। सोमेश्वर का 'शतक' भी एक अच्छा ग्रंथ है। कवि पंप का 'पंपभारत' या विक्रमार्जुनविजय' भी इमारे समय का कान्य है और दुर्गसिंह-कृत 'पंचतंत्र' का अनुवाद भी हमारे समय में हुआ। इस भाषा पर संस्कृत का बहुत प्रभाव पड़ा और इसमें संस्कृत के वहुत से ग्रंथों का अनुवाद हुआ। ।

तैलगू—तैलगू आंध्र प्रांत में बोली जाती है। इसके साहित्य पर भी संस्कृत का प्रभाव बहुत पड़ा। इसका प्राचीन साहित्य अधिक उपजब्ध नहीं हो सका। पूर्वी सोलंकी राजा राजराज ने ग्यारहवीं शताब्दी में अन्य विद्वानों की सहायता लेकर निनयभट्ट (नन्नप्प) से 'महाभारत' का अनुवाद इस भाषा में कराया ।

## शिचा

संपूर्ण साहित्य के संचित वर्णन के बाद तत्कालीन शिचा, शिचापद्धित ऋौर शिच्यालयों का भी कुछ विवेचन किया जाता है।

हमारे समय के प्रारंभ में शिक्षा का सर्वसाधारण में बहुत प्रचार था।
गुप्त राजाओं ने शिक्षा के प्रचार के लिये बहुत प्रयक्त किया। उस समय
भारतवर्ष संसार के मन देश में सबसे ऋधिक शिक्षित था। चीन, जापान
ऋौर सुदूर पूर्वों देशों से पढ़ने के लिये विद्यार्थी भारत में ऋाया करते थे।
बौद्ध ऋाचार्य तथा हिंदू तपस्वी और संन्यासी शिक्षा देने में विशेष भाग
लेते थे। उनका प्रत्येक संवाराम या मठ एक एक शिक्षणालय बना हुआ
था। प्रत्येक बड़े शहर में कई संवाराम होते थे। हुएन्तसंग लिखता है कि

१ 'इंपीरियल गैजेटियर', जि० २, ५० ४३४-३७

२ 'पपियाफिया शंहिका', जि० ५, ५० ३२

कनौज में ही कई हजार विद्यार्थी संघारामों में पढ़ते थे। मथुरा में २००० विद्यार्थी ऋध्ययन करते थे।

चीनी यात्रियों के वर्णनों से पता लगता है कि भारत में ५००० मठ या विद्यालय थे, जिनमें २१२१३० विद्यार्थी पढ़ते थे। हुएन्स्संग ने भिन्न भिन्न बौद्ध संप्रदायों के मठों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या भी दी है । विद्वान् ब्राह्मणों के घर और जैन यितयों के उपाश्रय भी छोटी छोटी पाठ-शालाओं का काम देते थे। राजाओं की तरफ से भी विद्यालय स्थापित थे। इस तरह प्रायः जगह जगह संपूर्ण भारत में छोटे बड़े शिच्हणालय विद्यमान थे, जिनसे शिच्हा का प्रचार बहुत होता था।

नालंद विश्वविद्यालय — केवल छोटे छोटे शिच्चणालय ही नहीं, किंतु आजकल के विश्वविद्यालयों की समता करनेवाले बड़े बड़े विश्वविद्यालयों भी नालंद, तच्चित्राला, विक्रमशील, धनकटक (दिच्चिण में) आदि के नाम मुख्य हैं। हुएन्त्संग ने नालंद विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन किया है, जिसका सारांश हम यहां उद्धत करते हैं, जिससे तत्कालीन शिच्चणालयों के विषय में कुछ शान हो जाय।

प्रारंभ में नालंद विश्वविद्यालय मगध के राजा शकादित्य ने बनाया था, उसके पीछे के राजाओं ने भी उसे बहुत सहायता दी। नालंद विश्वविद्यालय के ऋधिकार में २०० से ऋधिक गाँव थे, जो ऋनेक राजाओं ने दान दिए थे। इन्हीं गाँवों की ऋाय से उसका व्यय चलता था। वहां १०००० विद्यार्थी और १५०० ऋध्यापक रहते थे। सुदूर विदेशों से भी विद्यार्थी यहां पढ़ने के लिये ऋाते थे। चारों ऋोर ऊँचे ऊँचे विहार और मठ बने हुए थे। बीच बीच में समायह और विद्यालय थे। उनके चारों ऋोर बौद-शिक्तकों ऋौर प्रचारकों के निवास के लिये चौमंजिली इमारतें थीं। रंग विरंग दरवाजों, कड़ियों, छतों ऋौर खंभों की सुंदरता देखकर लोग मोहित हो जाते थे। वहां कई बड़े बड़े पुस्तकालय ऋोर छः बड़े बड़े विद्या॰

<sup>े</sup> राधाकुमुद मुकर्जी, 'इषं', ए० १२४-२७

लय थे। विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था, किंतु उलटे उन्हें प्रत्येक त्रावश्यक वस्तु—भोजन, वस्त्र, श्रौषध श्रौर निवासस्थान श्रादि—मुफ्त दी जाती थी। उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों को एक श्रब्हा कमरा श्रौर होटी श्रेणी के विद्यार्थियों को साधारण कमरा दिया जाता था।

इस विश्वविद्यालय में संपूर्ण बौद्ध-साहित्य के ऋतिरिक्त वेद, गिण्त, ज्योतिष, तर्कशास्त्र (हेतुविद्या) व्याकरण, वैद्यक ऋादि ऋनेक विषयों की शिचा दी जाती थी। वहां ग्रह, नच्चत्र ऋादि देखने का भी बड़ा भारी स्थान था। वहां की जलघड़ी मगधवासियों को समय का परिचय देती थी। उसमें प्रविष्ट होने के लिये एक परीचा भी देनी पड़ती थी। यह परीचा बहुत कठिन होती थी, जिसमें बहुत से विद्यार्थी ऋसफल होते थे, फिर १००० विद्यार्थियों का होना ऋाश्चर्य की बात है। इसमें पढ़े हुए विद्यार्थी बहुत प्रामाणिक विद्वान् माने जाते थे। हर्ष ने ऋपनी परिषद् के उत्सव में नालंद से १००० विद्वान् बुलाए थे। मुनलमानों के समय में इस महत्वपूर्ण और उपयोगी विश्वविद्यालय का नाश हुआ।

तच्रिला विश्वविद्यालय—भारत में तच्चिशला का विश्वविद्यालय सब से प्राचीन था। पातंजिल, चाण्क्य और जीवक यहीं के विद्यार्थी तथा अध्यापक थे। यह विश्वविद्यालय भी बहुत बड़ा था। इसमें शिच्चा प्रारंभ की आयु सोलह वर्ष की थी। प्रायः राजाओं तथा संपन्न पुरुषों के पुत्र इसमें पढ़ते थे। 'महासुतसोमजातक' में एक आचार्य से पढ़नेवाले १०० से अधिक राजकुमारों का उल्लेख है। गरीब विद्यार्थी दिन में काम करते और रात को पढ़ते थे। कुछ विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की ओर से भी काम दिया जाता था। कुछ विद्यार्थी पढ़ने के बाद फीस चुकाने की प्रतिश्वा करते थे। विद्यार्थी के जीवन और आचार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। भिन्न भिन्न जातकों से पता लगता है कि यहां अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। जिनमें से कुछ ये हैं—वेद, अठारह विद्याएं (नहीं कहा जा सकता कि ये कीन सी थीं), व्याकरण, शिल्प, धनुर्विद्या, हस्तिविद्या, मंत्रविद्या और चिकित्साशास्त्र।

<sup>ी</sup> बील, 'बुद्धिस्ट रैकड स आफ दी वेस्टर्न वर्ल्ड', जि० २, ए० १६७-६८

लय थे। विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था, किंतु उलटे उन्हें प्रत्येक त्रावश्यक वस्तु—भोजन, वस्त्र, त्र्योषध त्रौर निवासस्थान त्रादि—मुफ्त दी जाती थी। उच्च अंग्री के विद्यार्थियों को एक त्राच्छा कमरा त्रौर छोटी अंग्री के विद्यार्थियों को साधारण कमरा दिया जाता था।

इस विश्वविद्यालय में संपूर्ण बौद्ध-साहित्य के अतिरिक्त वेद, गिण्त, ज्योतिष, तर्कशास्त्र (हेतुविद्या) व्याकरण, वैद्यक आदि अनेक विषयों की शिद्धा दी जाती थी। वहां ग्रह, नद्धत्र आदि देखने का भी बड़ा भारी स्थान था। वहां की जलघड़ी मगधवासियों को समय का परिचय देती थी। उसमें प्रविष्ट होने के लिये एक परीद्धा भी देनी पड़ती थी। यह परीद्धा बहुत कठिन होती थो, जिसमें बहुत से विद्यार्थी असफल होते थे, फिर १००० विद्यार्थियों का होना आश्चर्य को बात है। इसमें पढ़े हुए विद्यार्थी बहुत प्रामाणिक विद्वान् माने जाते थे। हर्ष ने अपनी परिषद् के उत्सव में नालंद से १००० विद्वान् बुलाए थे। मुनलमानों के समय में इस महत्वपूर्ण और उपयोगी विश्वविद्यालय का नाश हुआ।

तत्त्रशिला विश्वविद्यालय—भारत में तत्त्रशिला का विश्वविद्यालय सब से प्राचीन था। पातंजिल, चाण्क्य और जीवक यहीं के विद्यार्थी तथा अध्यापक थे। यह विश्वविद्यालय भी बहुत बड़ा था। इसमें शित्ता प्रारंभ की आयु सोलह वर्ष की थी। प्रायः राजाओं तथा संपन्न पुरुषों के पुत्र इसमें पढ़ते थे। 'महासुतसोमजातक' में एक आचार्य से पढ़नेवाले १०० से अधिक राजकुमारों का उल्लेख है। गरीब विद्यार्थी दिन में काम करते और रात को पढ़ते थे। कुछ विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से भी काम दिया जाता था। कुछ विद्यार्थी पढ़ने के बाद फीस चुकाने की प्रतिज्ञा करते थे। विद्यार्थियों के जीवन और आचार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। भिन्न भिन्न जातकों से पता लगता है कि यहां अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। जिनमें से कुछ ये हैं—वेद, अउत्र विद्याएं (नहीं कहा जा सकता कि ये कौन सी थीं), व्याकरण, शिल्प, धनुर्विद्या, हस्तिविद्या, मंत्रविद्या और चिकित्साशास्त्र।

<sup>े</sup> बील, 'बुद्धिस्ट रैकड स आफ दी वेस्टर्न वर्ल्ड', जि॰ २, ए० १६७-६5

चिकित्साशास्त्र पर विशेष ध्यान दिया जाता था । यहां की शिद्धा समाप्त कर च्कने पर विद्यार्थी शिल्प, व्यवसाय ख्रादि का क्रियात्मक ख्रनुशीलन तथा देशदेशांतर के रीति रिवाजों का ख्रध्ययन करने के लिये भ्रमण किया करते थे। इसके कई उदाहरण भी जातकों में मिलते हैं। यह विश्वविद्यालय भी मुसलमानों के समय में नष्ट हुखा।

शिचा का कम-इत्सिंग ने ऋपने प्रसिद्ध ग्रंथ में प्राचीन शिचाक्रम का सिच्चित विवरण दिया है। साधारणतः उत्कृष्ट विद्वान होने के लिये सबसे पहले व्याकरण का विशेष अध्ययन करना पड़ता था। इत्सिंग ने व्याकरण के कई ग्रंथों का भी वर्णन किया है। पहले नवीन बालकों को छः वर्ष की त्राय में वर्णवोध की सिद्ध रचना (सिद्धिरस्त् ) पढाई जाती थी। इसमें छ: मास लग जाते थे। इसके बाद पाणिनि की ऋष्टाध्यायी रटाई जाती थी, जिसे विद्यार्थी आठ मास में कंठस्थ कर लेते थे। तदनंतर धातुपाठ, जो श्रनुमान १००० रलोकों का है, पढाकर दम वर्ष की श्रवस्था में नामों श्रौर धातुत्रों के रूप, उणादि सूत्र त्रादि का त्रध्ययन कराया जाता था, जो तीन वर्ष में समाप्त हो जाता था। तत्पश्चात् जयादित्य स्त्रीर व।मन की 'काशिका-वृत्ति की ऋच्छी तरह शिचा दी जाती थी। इस्सिंग लिखता है कि भारत में श्रध्ययन करने के लिये श्रानेवालों को इम व्याकरण ग्रंथ का पहले पहल श्रध्ययन श्रावश्यक है: ऐसा न करने पर सारा परिश्रम निष्कत्त होगा। ये सब ग्रंथ कंठस्थ होने चाहिएं। इस वृत्ति का ऋष्ययन कर चुकने के पश्चात् विद्यार्थी गद्य श्रीर पद्य की रचना प्रारंभ करते थे श्रीर हेतुविद्या तथा श्रभिधम्म कोष में लग जाते थे। 'न्याय-द्वार-तारक शास्त्र' ( नागार्जन की बनाई हुई हेतु-विद्या की भूमिका) के ऋध्ययन से वे ठीक तौर पर ऋनुमान कर सकते थे श्रीर 'जातकमाला' के श्रध्ययन से उनकी ग्रहण शक्ति बढती थी। इतना पढ़ चुकने पर विद्यार्थियों को विवाद करने की भी शिद्धा दी जाती थी, परंतु श्रभी व्याकरण का श्रध्ययन समाप्त नहीं होता । इसके बाद महाभाष्य पढाया जाता था। प्रौढ विद्यार्थी इसे तीन वर्ष में सीख लेता था। इसके अपनंतर भतृ हिर की 'महाभाष्य की टोका' श्रौर 'वाक्यप्रदोप' पढ़ाई जाकर उन्हें 'पेइन' (संभवतः संस्कृत की बेडावृत्ति ) की शिचा दी जाती थी। मूल

प्रंथ भतु हिर्र ने २००० श्लोकों में लिखा, जिसकी टीका धर्मपाल ने १४००० श्लोकों में की थी। इसके पढ़ लेने पर विद्यार्थों व्याकरण का पारंगत विद्वान् हो जाता था। हुएन्स्संग ने भी शिक्षाकम दिया है। व्याकरण का पंडित होने के बाद मंत्रविज्ञान, हेतुविद्या श्रीर ज्योतिष का श्रध्ययन कराया जाता है। इसके बाद वैद्यक की शिक्षा दो जाती है। तत्पश्चात् न्याय पढ़ाया जाता है श्रीर मब से श्रंत में श्रध्यात्म विद्या। इत्मिंग लिखता है "श्राचार्य जिनके पश्चात् धर्मकीर्ति ने हेतुविद्या को सुधारा श्रीर गुणप्रभ ने 'विनयपिटक' के श्रध्ययन को दुबारा लोकांप्रय बनाया था। यह क्रम केवल उत्कट विद्वान बनने के लिये था। साधारण विद्यार्थों इस क्रम से श्रध्ययन नहीं करते थे। वे श्रपना श्रमीष्ट विषय पढ़कर श्रपना सांसारिक कार्य करते थे। धर्मों की शिक्षा भी विशेष रूप से दी जाती थी। यह श्राश्चर्य की बात है कि बौद्ध विश्वविद्यालयों में बौद्ध धार्मिक साहित्य के श्रातिरिक्त हिंदू धर्म के साहित्य की भी पूर्ण शिक्षा दी जाती थी।

शिच्या-विधि भी बहुत उत्तम थी। हुएन्संग लिखता है कि प्रत्येक विषय के प्रकांड विद्वान् श्रध्यापक विद्यार्थियों के दिमाग में जबर्दस्ती कोई बात प्रवेश न कर उनके मानिमक विकास की तरफ श्रधिक ध्यान देते हैं। वे सुस्त विद्यार्थियों को श्रच्छी तरह पढ़ाते हैं श्रौर मंदबुद्धि विद्यार्थियों को तीं च्या बुद्धि कर देते हैं ।

विद्वानों में परस्पर शास्त्रार्थ की प्रथा वहुत प्रचलित थी। इससे साधा-रण जनता को भी बहुत लाभ पहुँचता था। वह बहुत से सिद्धांतों से परि-चित हो जाती थी।

यह शिचाकम प्रायः हमारे संपूर्ण काल तक प्रचलित रहा । थोड़ा बहुत परिवर्तन ऋवश्य होता रहा, परंतु इसके मूल सिद्धांतों में कोई परिवर्तन हुऋा हो, यह मालूम नहीं होता । बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के शिचाकम का प्रभाव

<sup>े</sup> टाकाकुसु, 'बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेज इन इंडिया', ए० १६५-८७, वाटर्स 'म्रॉन युवनच्यांग्स ट्रैवल्स', जि० १, ए० १५४-५५

२ बाटर्स 'श्रॉन युवनच्यांग्स ट्रैवल्स', जि॰ १, प्र० १६०

सारे देश पर निश्चित रूप से पड़ता था। यहां यह न भूलना चाहिए कि भिन्न भिन्न दार्शानक ऋौर धार्मिक सप्रदायों में यह शिचाकम उक्त रूप में नहीं था। उनको पाठशाला ऋगों साधारण ज्ञान के बाद उन्हीं के धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथों का ऋष्ययन विशेष रूप से कराया जाता था, जैसा कि ऋगजकल काशी ऋगदि में पाया जाता है।

#### तृतीय व्याख्यान

# शासन, शिल्प स्रोर कला

शासन-पद्धिति—प्राचीन भारत में राजनीति श्रौर शासन-पद्धित का पूर्ण विकास हो चुका था। हमारे देश में भी राजा के श्रिष्ठकार किसी प्रकार नियंत्रित थे। यहां भी कई प्रजातंत्र राज्य थे, जिनको गणराज्य भी कहते थे। कई राज्यों में राजा चुना भी जाता था। राजा प्रजा पर श्रात्याचार नहीं कर सकता था। प्रजा की श्रावाज सुनी जाती थी। शासन-प्रबंध बहुत उत्तम होता था।

हमारे काल में भी हम इम प्रकार का शासन देखते हैं। हर्ष के राज्य-काल के ताम्रलेग्बों, 'हर्षचिरत' श्रीर हुएन्संग के वर्णन से तात्कालिक शासन-पद्धित का कुछ पता लगता है। राजा उस ममय सर्वेसर्वा नहीं था। उसकी मंत्रिपरिषद् होती थी, जिसके हाथ में वस्तुतः राज्य की प्रायः सारी शाक्ति रहती थी। राज्यवर्धन का प्रधान मचिव भंडि था। राज्यवर्धन के मारे जाने पर भंडि ने त्रिपरिषद् की बैठक बुलाकर देश की स्थिति समभाई श्रीर कहा कि राजा का भाई हर्ष कर्तव्यपरायण, प्रजाप्रिय तथा दयालु है। प्रजा उस पर विश्वास करेगी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उसे राजा बनाया जाय। प्रत्येक मंत्री इस पर श्रपनी सम्मति दें'। सब मंत्रियों ने इस पर सहमत होकर हर्ष से राजा बनने को प्रार्थना की। इससे जान पड़ता है कि मंत्रि-परिषद् का शासन में बहुत श्रधिकार था। भिन्न भिन्न मंत्रियों का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें सांधिविग्रहिक, रणभांडागारिक, विनयस्थितिस्थापक (न्याय का प्रबंधकर्त्ता), श्रद्मपटलाधिपति (श्राय-ब्यय का हिसाब रखनेवाला) श्रादि मुख्य हैं। राजा का मुख्य कार्य शासन करना था। वह मंत्रि-परिषद् से सलाह लिया करता था। राजा का कर्तव्य प्रजा में शांति रखना और उसकी रद्धा करना था। हुएन्त्संग ने लिखा है कि राजा का शासन दयायुक्त नियमों पर अवलंबित था। प्रजा पर किसी प्रकार की जबर्दस्ती नहीं की जाती थी। इतिय लोग बहुत पीढ़ियों से शासन कर रहे हैं, परंतु उनका उद्देश्य प्रजो-पकार और दया है ।

राजा के कर्त्तव्य-एकतंत्र शासन होते हुए भी राजा परोपकारी श्रीर प्रजाहितैषी शासक ('बेनेवलेंट मॉनर्क') था। इउस समय ब्राह्मणों तथा धर्मगुरुश्रों का प्रभाव राजा पर बहुत होता था। वह राज्य की सब प्रकार की किया श्रो श्रोर चेष्टा श्रो ('ऐक्टिविटोज़') का उत्तरदाता था। वह केवल प्रजा के आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों की आर ही ध्यान नहीं देता था. किंत प्रजा की धार्मिक श्रीर शिचा-संबंधी श्रवस्था पर भी लब्य रखता था। बहुत से राजात्रों ने धार्मिक उन्नति में विशेष भाग लिया, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। राजाओं ने शिद्धा की उन्नति के जिये भी विशेष प्रयत किया। उनके दरबार में बड़े बड़े कवियों और विद्वानों को आश्रय दिया जाता था। जब कभी कोई कवि एक उत्कृष्ट ग्रंथ तैयार करता, तो राजा दूसरे नरेशों के दरबारों से भी उसे सुनने के लिये विद्वान प्रतिनिधि बुलाता था। काश्मीर के राजा जयसिंह के समय में मंख-रचित 'श्रीकंठचरित' सुनने के लिये कन्नीज के गोविंदचंद्र के दरबार से सुहल न्त्रीर उत्तरी कोंकण के राजा त्रपरादित्य के दरबार से तेजकंठ त्रादि विद्वान् भेजे गए थे। प्रायः प्रत्येक दरबार में कुछ कवि तथा विद्वान् रहते थे, जिनका वहां पूर्ण सम्मान होता था। राजा लोग उन्हें नए नए ग्रंथ लिखने के लिये भी उत्साहित करते थे।

प्राम-संस्था— शासन की सुविधा के लिये देश भिन्न भिन्न भागों तें बँटा हुन्ना था। मुख्य विभाग मुक्ति (प्रांत), विषय (जिला) न्नौर प्राम थे। सबसे मुख्य संस्था प्राम-संस्था थी। बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष में प्राम-संस्थान्नों का प्रचार था। प्राम के लिये वहां की पंचायत ही सब कुछ

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> बाटर्स 'भान युवनक्वांग्स ट्रेवल्स', जि० १, ए० १६८

कार्य करती थी। केंद्रीय सरकार का उसी से संबंध रहता था। ये ग्राम-संस्थाएं एक छोटा सा प्रजातंत्र थीं। इनमें प्रजा का ऋधिकार था। मुख्य सरकार के ऋधीन होते हुए भी ये एक प्रकार से स्वतंत्र थीं।

प्राचीन तामिल इतिहास से उस समय की शासन-पद्धति का विस्तृत परिचय मिलता है, परंतु इम स्थानाभाव से संचिप्त वर्णन ही देंगे। शासन कार्य में राजा को सहायता देने के लिये पाँच समितियां होती थीं। इनके श्रुतिरिक्त जिलों में तीन सभाएं होती थीं। ब्राह्मण सभा में सब ब्राह्मण सम्म-लित होते थे। व्यापारियों की सभा व्यापारादि का प्रबंध करती थी। चौल राजराज (प्रथम ) के शिलालेख से १५० गाँवों में ग्राम सभात्रों के होने का पता लगता है। इन सभात्रों के ऋधिवेशन के लिये बड़े बड़े भवन होते थे. जैसे तंजोर स्रादि में बने हुए हैं। साधारण गाँवों में बड़े बड़े बटवृत्तों के नीचे सभात्रों के त्रिधिवेशन होते थे। ग्राम-सभात्रों के दो रूप-विचार-सभा त्रौर शासन-मभा - रहते थे। संपूर्ण सभा के सभ्य कई समितियों में विभक्त कर दिए जाते थे। कृषि श्रीर उद्यान, सिंचाई, व्यापार, मंदिर, दान श्रादि के लिये भिन्न भिन्न समितियां थीं। एक समय एक तालाब में पानी ऋधिक श्राने के कारण ग्राम को हानि पहुँचने की संभावना होने पर ग्राम-सभा ने तालाब-समिति को उसका सुधार करने के लिये बिना सुद रुपया दिया और कहा कि इसका सूद मंदिर-समिति को दिया जाय। यदि कोई किसान कुछ वर्षं तक कर न देता था, तो उससे भूमि छीन ली जाती थी। ऐसी जमीन फिर नीलाम कर दी जाती थी। भूमि बेचने या खरीदने पर ग्राम-सभा उसका पूरा विवरण सथा दस्तावेज ऋपने पास रखती थी। सारा हिसाब-किताब ताडपत्रादि पर लिखा जाता था। सिंचाई की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता था। जल का कोई भी स्रोत व्यर्थ नहीं जाने पता था। नहरों, तालाबों ऋौर कुत्रों की मरम्मत समय समय पर होती थी। स्त्राय-व्यय के राजिस्टरों का निरीच्या करने के लिये राज्य की स्त्रोर से ऋधिकारी नियुक्त किए जाते थे ।

१ विनयकुमार सरकार, दी पोलिटिकल इंस्टिट्यूशंस एंड ध्यूरीज आफ दी

चोल राजा परांतक के समय के शिलालेग्व से ग्राम-संस्थाओं की निर्माण-पद्धित पर बहुत प्रकाश पड़ता है। उसमें ग्राम-सभा के सभ्यों की योग्यता श्रयोग्यता संबंधी नियम, सभाओं के श्रिधिवेशन के नियम, सभ्यों के सार्व-जिनक चुनाव के नियम, उपस्मितियों का निर्माण, श्राय-व्यय के परीच्कों की नियुक्ति श्रादि पर विचार किया गया है। चुनाव सार्वजिनक होता था, इसकी विधि यह होती थी कि लोग ठीकरियों पर उम्मीदवार का नाम लिख-कर घड़े में डाल देते थे, सबके सामने वह घड़ा खोलकर उम्मीदवारों के मत गिने जाते थे श्रीर श्रधिक मत में कोई उम्मीदवार चना जाता था?।

इन संस्थात्रों का भारत की जनता पर जो सबसे ऋषिक व्यापक प्रभाव पड़ा वह यह है कि वह ऊपर के राजकीय कार्यों से उदासीन रहने लगी। राज्य में चाहे कितने बड़े बड़े परिवर्तन हो जायँ, परंतु पंचायतों के वैसे ही रहने सं साधारण जनता में कोई परिवर्तन नहीं दीखता था। जन साधारण को परतंत्रता का कटु ऋनुभव कमां नहीं होता था। इतने विशाल देश के भिन्न भिन्न राज्यों के लिये यह कठिन भी है कि वे गाँवों तक को सब बातों की तरफ ध्यान रख सकें। भारतवर्ष में इतने परिवर्तन हुए, परंतु किसी ने पंचायतों को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया।

शहरा में म्यूनिसिपैलिटियां या नगर-सभाए भी होती थीं, जो नगर का पूर्ण प्रबंध करती थीं।

दंड — शासन श्रीर न्याय के नियम पर्याप्त कठोर थे। श्रंगच्छेद, देशनिर्वासन, जुर्माना श्रीर कारागार श्रादि दड प्रचलित थेरे। हप के जन्म पर कैंदियों के छोड़े जाने का उल्लेख बाण ने किया है। याज्ञवल्क्य ने कई कठोर एवं क्रूर दंडों के देन का वर्णन किया है। ब्राह्मणों का विशेष कठोर दंड नहीं दिया जाता था। न्याय विभाग के लिये एक विशेष श्रिषकारी रहता था, जिसके नीचे भिन्न भिन्न प्रांतों श्रीर स्थानों में श्रन्य श्रिषकारी

९ 'श्राकियालाजिकल सर्वे आफ इंडिया<sup>8</sup>, पन्युद्मल रिपोर्ट १९०४-५, पृ० १४२-५

२ बाटर्स 'ग्रान युवनन्वांग्स ट्रैवल्स', जि० १, १० १७२

रहते थे। याज्ञवल्क्य ने न्याय के बहुत से नियमों का वर्णन किया है, जिससे पता लगता है कि उस समय की न्यायव्यवस्था कितनी उन्नत ऋौर पूर्ण थी। ऋभियोगों में लिखित ऋौर मौखिक साद्धियों की परीद्धा की जाती थी। ऋश्चर्य की बात यह है कि सब बातों में इतनी उन्नति होते हुए भी दिव्यसाद्धी ('ऋार्डियल्स') की क्रूर प्रथा विद्यमान ऋवश्य थी , परंतु बहुत ही कम उपयोग में ऋाती थी।

िक्स यों की राजनीतिक स्थिति—कानून में स्त्रियों को भी राजनीतिक स्थिति स्वीकृत की जाती थी । उत्तराधिकार-संबंधो नियमों में स्त्री की संपत्ति का भी अच्छा विवेचन किया गया है। पुत्र के न होने पर लड़की हो पिता की संपत्ति की अधिकारिणी होती थी। अपने पितृ-ग्रह की श्रोर से मिलनेवाले धन पर स्त्री का पूर्ण स्वत्व रहता है। मनु ने भी इनका उल्लेख किया है?।

राज्य की स्त्रोर से व्यापार त्रीर व्यवसाय की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कारीगरों की रक्षा के लिये विशेष नियम बने हुए थे। यदि कोई व्यापारी त्रानुचित उगयों द्वारा वस्तुत्रों का मूल्य त्रादि बढ़ा देता या बाट स्रीर नाप कम या त्राधिक रखता तो उसे दंड मिजता था।

शासन-प्रबंध—उस समय के शासन का कुछ परिचय तत्कालीन कर्मचारियों के नामों से मिलता है। राजा या सम्राट् के नीचे बहुत से छोटे छोटे राजा होते थे, जिन्हें महाराजा, महासामंत ग्रादि उगाध्यां मिलती थीं। ये राजा सम्राट् के दरबार में उपस्थित होते थे, जैसा कि बाण के वर्णन से विदित होता है। कभो जागीरदार भी ऊचे पदों पर पहुँच जाते थे। प्रांत के शासक को 'उपरिक महाराज' कहते थे। कई शिलालेखों में प्रांतीय शासकों के गाप्ता, भोगिक, भोगवित, राजस्थानीय ग्रादि नाम भी

<sup>ी</sup> वाटर्स 'आन युवनस्वाग्स ट्रैबत्स', ए० १७२, 'श्रलबेरूनीज इंडिया', जि० २, ए० १५८-६०

र विनयकुमार सरकार, 'दी पोलिटिकल इंस्टिट्यू शंस एंड थ्यूरीज आफ दी हिंदून', ए० २७-३०

मिलते हैं। प्रांतीय शासक, विषय या जिले के शासक को नियुक्त करता था, जिसे विषयपति या ऋायुक्तक कहते थे। विषयपति ऋपने जिले के मुख्य स्थान में, जिसे ऋषिष्ठान कहते थे, ऋपना ऋषिकरण या दफ्तर रखता था।

प्रांतीय शामकों के पास राजा की लिखित आशाए जाती थीं। एक ताम्रपत्र से पता लगता है कि ये आशाएं तभी ठीक मानी थीं, जब कि उन पर सरकारी मुहर हो, प्रांतीय शामक की स्वीकृति हो, राजा का हस्ता च्र और तत्संबंधी सब कियाएं ठीक हों। राजा की तरफ से दी गई तमाम सनदों पर राजमुद्रा की छाप होनी थी, यहां तक कि दानपत्रों के साथ जुड़ी हुई और ताँबे पर ढली हुई बड़ी बड़ी राजमुद्राएं मिलती हैं, जिनमें कहीं कहीं राजा के पूर्वजों की पूरी नामावली तक रहती थी। ऐसी मुद्राओं में कन्नीज के रघुवशी प्रतिहार राजा भोजदेव तथा मौखरा शर्ववर्मा आदि की मुद्राएं उल्लेखनाय हैं।

स्थानीय सरकारों के भिन्न भिन्न कर्मचारियों के नाम भी शिलालेखों में मिलते हैं, जिनमें से हम कुन्न यहां देते हैं, जैसे महत्तर (ग्राम-सभा के सम्य), ग्रामिक (ग्राम का मुख्य शासक), शौल्किक (कर लेनेवाला कर्मचारी), गौल्मिक (किलों का ग्रध्यत्त), श्रुवाधिकरण (भूमि-कर लेनेवाला), भांडागाराधिकृत (कोषाध्यत्त), तलवाटक (ग्राम का हिमाब रखनेवाला)। कुन्न न्नोटेन्नोटे कर्मचारियों के नामों का उल्लेख भी मिलता है। वर्तमान क्लर्क के नाम 'दिविर' श्रीर 'लेखक' थे। 'करणिक' श्राजकल के रिजस्ट्रार का काम करता था। इन कर्मचारियों के श्रातिरक्त दूसरे भी बड़े बड़े कर्मचारी रहते थे। दंडपाशिक, चौरोद्धरणिक श्रादि पुलिस के कर्मचारियों के नाम थेरे।

मुद्र।शुद्धं कियाशुद्धं मुक्तिशुद्धं सचिन्द्दकम् ।
 राज्ञः स्वहस्तशुद्धं च शुद्धिमाप्नोति शासनम् ॥

शिलाराधंशी राजा रहराज का शक संवद् ९३० (वि० सं० १०६५) का दानपत्र । 'प्रियाफिया इंडिका', जि० ३, ५० ३०२

र चिंतामिया विनायक वैष, 'हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया', जि॰ १, ए० १२८-४१, राधाकुमुद मुकर्जी, 'हर्ष', ए० १०३-१२

श्राय-ठ्यय—राज्य की श्राय कई विभागों से होती थी। सबसे श्रिधक श्राय भूमि-कर से थो। भूमि-कर उपज का छुठा हिस्सा होता था। किसानों पर भी एक श्राध श्रोर कर लगता था। ये कर श्रनाज के रूप में लिए जाते थे। मंडिपिका (चुंगां कर) भा कई पदार्थों पर लगता था। बंदरगाहों पर भी श्रानेवाले माल पर तथा दूसर राज्य से श्रपनो सीमा में श्रानेवाले माल पर श्रायात कर लगता था। द्वूत-भवनों पर भी बहुत कर लगता था। नमक तथा खानों पर भी कर लगाया जाता था, परंतु ये कर भारी नहीं थे जैसा कि हुएन्त्संग का कथन है। उसने राजकीय श्राय का चार भागों में व्यय किए जाने का वर्णन किया है। एक भाग सरकार तथा राष्ट्रीय कार्यों के लिये व्यय किया जाता था, दूसरा भाग सार्वजनिक कार्यकर्ताश्रों के लिये खर्च होता था, तोमरा भाग शिक्ता-विभाग के लिये श्रीर चौथा भिन्न भान धार्मिक संप्रदायों को सहायता देने के लिये रहता थारे।

खेती की उन्नति के लिये पर्याप्त प्रयत्न किया जाता था। सरकार की स्त्रोर से भूमि को नापा जाता था। कई शिलालेखों में मानदंड, 'निवर्तन', 'पदावर्त' स्त्रादि नापों का उल्लेख मिलता है। राज्य की तरफ से लंबाई का 'मापक' निश्चित था। पारमेश्वरोय हस्त भी एक परिमाण होता था। प्रामों की सोमाएँ निश्चित की जाती थां। प्राम पर कर लगता था। प्रामों के साथ गोचर-भूमि ह्यांड़ी जाती थी। जागीर या इनाम में मिले हुए गाँवों रर कोई कर नहीं लगता था। राज्य की स्त्रोर से तोल के बाटों का भी निरीच्या किया जाता थांडे।

सार्वजनिक कार्य—राज्य की त्रोर से सार्वजनिक हित के कार्यों की तरफ भी बहुत ध्यान रहता था। नगरों में धर्मशालाएं श्रीर कुएं बनाए जाते थे। गरीब रोगियों के लिये श्रीषधालय भी राज्य की न्रोर से स्थापित

<sup>े</sup> राधाकुमुद मुकर्जी, 'हर्ष', ए० ११२-१३

र वाटर्स 'ब्रान युवनच्यांग्स ट्रैवल्स', जि० १, ए० १७६-७७

³ चिंतामिथा विनायक वैद्य, 'हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया', जि॰ १, ५० १३३ जि॰ २. ५० २४०

किए जाते थे। सड़कों पर भी यात्रियों के त्राराम के लिये वृत्त, जलाशय त्र्यादि के प्रबंध किए जाते थे। राज्य की त्र्योर से शिक्तणालयों को विशेष सहायता दी जाती थी!

सैनिक प्रबंध—इस शासन-प्रवंध के त्रातिरिक्त भारत की सनिक व्यवस्था भी कम उन्नत नहीं थी। सैनिक विभाग शासन-प्रवंध से बिलकुल पृथक् था। प्रांतीय शासकों का सेना पर कोई त्र्राधिकार नहीं था, उसके क्राधिकारी बिलकुल स्वतंत्र रहते थे। प्रायः हर समय युद्ध त्र्रादि की संभावना के कारण सेनाएं काफी बड़ी रहती थीं। हर्ष की सेना में ६०००० हाथी त्रीर १००००० घोड़े थे। हुएन्त्संग ने हर्ष की सेना चार प्रकार की—हाथी, घोड़े, रथ त्रीर पदाति—वताई है। घोड़े भिन्न भिन्न देशों से मँगवाये जाते थे। बाण ने कांबोजज, वनायुज, सिंधुज, पारसीक त्र्रादि घोड़ों की जातियों के नाम दिए हैं। पोछे से शनैः शनैः रथों का प्रचार कम होता गया।

इन चार प्रकार की सेनान्नों के न्नितिरक्त जल-सेना भी बहुत सुसंगितित न्नीर व्यवस्थित थी। जिन राज्यों को सीमा पर बड़े बड़े दिया होते थे वे नौ-सेना रखते थे। समुद्री तट के राज्यों को भी नौ-सेना रखने की न्नावर्यकता थी। हुए-त्संग ने न्नपनी यात्रा के प्रसंग में जहाजों का वर्णन किया है। मलाया, जावा, बालो न्नादि द्वीपों में हिंदुन्नों के राज्य विद्यमान थे, इससे भी जल-सेनान्नों के सुव्यवस्थित होने का निश्चय होता है। चोल राजा बहुत शक्तिशाली जल-सेना रखते थे। राजराज ने चेर-राज्य का जंगी बेड़ा नष्ट कर लंका को न्नपने राज्य में मिला लिया था। राजेंद्र चोल का जंगी बेड़ा निकोबार न्नोर न्नंद्रज्ञ स्था होपों ( न्नाजकल का काला पानी ) तक पहुँचा था। स्ट्रैबो ने भारतीय सेना में जल,सेना के होने का उल्लेख किया है। जल-सेना की विद्यमानता बहुत प्राचीन काल से थी। मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त को सेना का वर्णन करते हुए जल-सेना का द्वांत लिखा है। भिन्न भिन्न सेनान्नों के लिये भिन्न-भिन्न न्नप्रसर होते थे। संपूर्ण सेना के न्नावित्र को सेना की किया मिन्न-भिन्न न्नप्रसर होते थे। संपूर्ण सेना के न्नावित्र की

<sup>े</sup> वाटर्स 'म्रान युवनस्वांग्स ट्रेवल्स', जि॰ १, ए० १७०-७१

'महासेनापित', 'महाबलाध्यन्त' या 'महाबलाधिकृत' कहते थे। 'भटाश्व सेनापित', पैदल और घोड़ों की सेना के अध्यन्त को कहते थे। घोड़ों की सेना के अध्यन्त को 'बृहदश्ववार' कहते थे। युद्ध-विभाग के कोषाध्यन्त को 'रणभां-डागाराधिकरण' कहते थे। काश्मीर के इतिहास से एक 'महासाधिनक' का पता लगता है, जो युद्ध के लिये आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करता था।

सेना के सिपाहियों को वेतन नकद दिया जाता था, पर प्रबंध के अन्य कर्मचारियों को अनाज के रूप में दिया जाता था। स्थिर सेना ('स्टैंडिंग आर्मी') के अतिरिक्त कठिन अवसरों पर अस्थायी सेना की भी व्यवस्था की जाती थी। कई राज्यों में दूसरे राज्यों के लोग भी भरती किए जाते थे?।

राजनीतिक स्थिति तथा शासन-पद्धति में परिवर्त्तन—उपर्युक्त शासन-व्यवस्था श्रीर प्रबंध हमारे सारे निर्दिष्ट काल में एक सा ही नहीं रहा। इसमें बहुत परिवर्त्तन हुए। हम संचेप में उन परिवर्त्तनों पर कुछ विचार करते हैं।

पिछले समय में भारतवर्ष की राजनीतिक स्थिति बहुत श्रिधिक श्र-छी नहीं रही । छोटे छोटे राज्य बनते जा रहे थे । हर्ष श्रीर पुलकेशी के बाद तो हन दोनों का राज्य कई भागो में विभक्त हो गया । सोलंकों, पाल, सेन, प्रतिहार, यादव, गुहिल, राठोड़ श्रादि कई वंश श्रपनी श्रपनी उनति में लगे हुए थे । कहने का श्रिभप्राय यह है कि संपूर्ण भारत के बहुत से राज्यों में विभक्त होने से उनकी शांक्यां विखर गईं । भारत में एक राष्ट्रीयता का भाव प्रवल रूप से नहीं था । इन राज्यों के पारस्परिक युद्धों से देश की शांति नष्ट होती रही । इसका स्वामाविक परिणाम देश की शांसन-पद्धति तथा श्रन्य राजकीय संस्थाश्रों पर पड़ा । सब राजा शनैः शनैः श्रिधिक स्वतंत्र श्रीर उच्छुंखल होते गए । देश के शांसन की श्रोर उनका श्रिधिक ध्यान न रहा । प्रजा की श्रावाज की सुनवाई कम होने लगो । राजाश्रों को सेना की विशेष

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> चिंतामिष विनायक वैद्य, 'हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया', जि० १, ए० १४२-५५

२ राषाकुमुद मुकजी, 'इषं', ए० ९७-९८

श्रावश्यकता होने पर उन्होंने प्रजा पर श्रिधिक कर लगाए। राजा स्वयं ही मंत्रियों की नियुक्ति करता था। कोई जनसभा या क्रमागत मंत्रि-परिषद् नहीं थी। इस समय तक राज्य के पुराने ऋधिकारी ही चले ऋाते थे। ग्यारहवीं ऋौर बारहवीं सदी के शिलालेखों में राजामात्य, पुरोहित, महाधर्माध्यत्, महासांधि-विम्रहिक, महासेनापति, महासुद्राधिकृत ( राजमुद्रा का रच्क ), महाच्पटलिक श्रीर महाभोगिक श्रादि श्रिधिकारियों के नाम मिलते हैं, जिनसे विदित होता है कि शासन-प्रबंध में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। इन अधिकारियों में 'महा' शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि इनके ऋधीन भी बहुत से कर्मचारी रहते थे । रानी श्रीर युवराज भी शासन में भाग लेते थे। कुछ राज्यों में छोटे छोटे कर बढा दिए गए । पिछले राजात्रों के समय में कई कर लगने का उल्लेख मिलता है। भूमि श्रीर कृषि श्रादि की भी व्यवस्था पूर्ववत् थीं। न्नेत्रपाल और प्रांतपाल आदि कई अधिकारियों के नाम मिलते हैं। आय-व्यय विभाग भी पहले की तरह ही था। न्यायालयों की भी व्यवस्था ऋच्छी थी, राजा की ऋनुपिस्थित में प्राड्-विवाक (न्यायाधीश ) काम करता था। श्रलबेह्नी ने मुकहमों के विषय में लिखा है- "श्रमियोग उपस्थित करते हुए वादी अपनी पृष्टि में प्रमाण देता था। यदि कोई लिखित प्रमाण न हो तो कम से कम चार गवाह चाहिएं। उन्हें जिरह की आशा नहीं दी जाती थी। ब्राह्मणों ऋौर चत्रियों को इत्या के ऋपराध में प्राणदंड नहीं दिया जाता था । उनकी संपत्ति लूटकर उन्हें देशनिर्वासित कर दिया जाता था । चोरी के अपराध में ब्राह्मण को अंधा करके उसका बायां हाथ और दिहना पैर काट दिया जाता था । चत्रिय ऋंधा नहीं किया जाता थारे । इससे जान पड़ता है कि उस समय तक भी कर दंड देने की प्रथा विद्यमान थी।

सैनिक व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन हो रहा था। राजाओं के पास अपनी स्थिर सेना रखने का रिवाज कम हो रहा था, परंतु सरदारों और

<sup>ै</sup> चितामिथ विनायक वैद्य, 'हिस्ट्री आफ मिडिएवल इ'डिया', जि॰ ३, ५० ४५३-५४

२ 'अलवेरूनीज इंडिया', जि० २, ए० १५८-६३

जागीरदारों के पास सेनाएं रखने श्रौर युद्ध के समय पर उनसे सेनाएं लेने की रीति का प्रचार बढ़ रहा था। भिन्न भिन्न राज्यों की सेवा में दूसरे राज्यों के बीर सिपाही भरतो किए जाते थे। पिछुले ताम्रपत्र श्रादि से भी मालूम होता है कि इस समय भी महासेनापित श्रीर हाथियों, घोड़ों, ऊँटों, जल-सेना के भिन्न भ्रिक्त श्रक्तरा, प्रेषणीक, गमागिक श्रादि श्रिषकारी रहते थे ।

भिन्न भिन्न राज्यों के पारस्परिक द्वेष श्रीर शत्रुता के कारण सब राष्ट्र निर्बल हो गए थे। सिंध तो श्राठ भी मदी में ही मुसलमानों के श्रिधकार में चला गया था श्रीर ग्यारहवीं शताब्दी में लाहौर तक पंजाब उनके हाथ में जा चुका था। बारहवीं सदी के श्रांत तक दिल्ली, श्राजमेर, कन्नोज श्रादि मुसलमानों के हाथ में चले गए श्रीर पीछे से युक्त प्रांत, बंगाल, दिल्ला श्रादि पर भी कमशा उनका श्रिधकार हो गया श्रीर शनैः शनैः श्रिधकांश हिंदू राज्य नष्ट हो गए।

### आर्थिक स्थिति

हम पहले कह चुके हैं कि भारतवर्ष न केवल ऋाध्यात्मिक उन्नित में पराकाष्टा तक पहुँचा हुऋा था, किंतु भौतिक उन्नित में बहुत कमाल कर चुका था। ऋब उस समय की भारत की ऋार्थिक ऋवस्था पर कुछ विचार किया जाता है।

कृषि और सिंचाई का प्रबंध—भारतवर्ष का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उस समय प्रायः सभी प्रकार के स्नाज त्रोर फल यहां होते थे। कृषकों की प्रत्येक प्रकार की सुविधा का पूरा खयाल रक्खा जाता था। सिंचाई का बहुत स्रव्छा प्रबंध था। नहरों, तालाबों स्रोर कुस्रों द्वारा सिंचाई की जाती थी। नहरों का प्रबंध प्रशंसनीय था। राजतरंगिणी में 'सूर्य' नामक इंजिनीयर का वर्णन त्राता है। काश्मीर में बाढ़ स्राने पर वहां के राजा स्रवंतिवर्मन् ने सूर्य से इसका प्रबंध करने को कहा। उसने वितस्ता ( फेलम ) के तट पर बहुत पानी देखकर बड़े बड़े बाँध बँधवाकर नहरें निकलवाईं। इतना ही नहीं, उसने प्रत्येक ग्राम की भूमि का इस दृष्टि से वैशानिक निरीच्ण किया

<sup>ै</sup> चिंतामिष विनायक वैद्य, 'हिस्ट्रो श्राफ मिडिएवल इंडिया', जिल्द ३, ५० ४७०।

कि उसके लिये कितने जल की ब्रावश्यकता है। उसके ब्रनुसार प्रत्येक ग्राम को यथोचित जल देने की व्यवस्था की गई। कल्हण ने लिखा है कि सूर्य ने निदयों को इस तरह नचाया, जैसे सँपेरा साँगों को नचाता है। उसकी इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप खेती बहत हुई ख्रीर एक खारी (परिमाण विशेष ) चावल का दाम २०० दीनारों से ३६ दीनार तक हो गया। तामिल प्रदेश में निद्यों को मुहानों के पास रोककर पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाती थी। हमारे ममय से पूर्व करिकाल चोल ने कावेरी नदी पर सौ मील का एक बाँध बनवाया था । राजेंद्र (१०१८-३५ ई०) ने ऋपनी नई राजधानी के पास बड़ा भारी जलाशय बनवाया । बड़े बड़े तालाब भी हमारे समय से बहुत पूर्व बनाए जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय गिरनार के नीचे एक विशाल सरोवर बनवाया गया था, जिसमें से अशोक ने नहरें निकलवाई । इनकी समय समय पर मरम्मत होती रही । बहुत से राजा स्थान स्थान पर अपने नाम से बड़े बड़े विशाल तालाव बनवाते थे, जिनसे सिंचाई बहुत अच्छी तरह हो मकती थी। ऐसे तालाब बहुत से स्थानों पर अब भी ांमलते हैं। परमार राजा भोज ने भोजपुर में एक बहुत तालाव बड़ा बनवाया था, जो संसार की क्रांत्रम भीलों में सबसे बड़ा था। इसको मुसलमानों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अजमेर में आनासागर, बीसला आदि तालाव भी पहले के राजात्रों ने बनवाए थे। कुत्रों से भिन्न भिन्न प्रकार से सिंचाई होती थी, जो त्राज भी प्रचलित है। इस प्रथा को भारतीय लंका में भी ले गए थे। पराक्रमबाह (११५० ई०) ने लंका में १४७० तालाव श्रौर ५३४ नहरें बनवाई स्त्रीर बहुत से तालाब तथा नहरों की मरम्मत कराई। इससे मालूम होता है कि उस समय सिंचाई की तरफ कितना ध्यान दिया जाता थार ।

व्यापारिक नगर —क्किष के बाद व्यागर की मुख्यता थी। भारत के बड़े बड़े शहर व्यापार के केंद्र थे। भारतवर्ष में केवल ग्राम ही नहीं थे, विशाल

<sup>ै</sup> विनयकुमार सरकार, 'दी पोलिटिकल इंस्टिट्यूशंस एंड थ्यूरीज आफ दी हिंदूज', पृ० १०३-४

२ वही, ए० १०३-४

नगर भी बहुत प्राचीन काल से विद्यमान थे। पांड्य राजाश्रों की राजधानी मदुरा बहुत विस्तृत नगर था, जो ऋपनं शानदार श्रीर गगनभेदी प्रासादों के कारण प्रसिद्ध था । मलाबार के तट पर वंजि (वंचि ) व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्व का नगर था। कोरोमंडल तट पर पकर (कावेरीप्पुम्पिहनम् ) बहुत उत्तम बंदरगाह था। सोलंकियों की राजधानी वातापी ( बीजापुर जिले में ) त्रांतरराष्ट्रीय दृष्टि से महत्वशाली थी । बंगाल का बंदरगाह ताम्रलिप्ति ( तमलक ) भी व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्व का ऋौर विशाल नगर था, जहां से व्यापारी पूर्वीय चीन की तरफ जाते थे। कन्नीज तो विशाल एवं एक प्रसिद्ध नगर था। मालवा की उज्जियनी नगरी भी कम विशाल नहीं थी। यह उत्तरी भारत श्रीर भड़ोंच के बंदरगाह के बीच में व्यापारिक हिष्ट से मध्यस्थ का काम करती थी। बंबई प्रांत के भड़ोंच ( भृगुकच्छ ) बंद्रगाह से फारस, मिश्र त्रादि में भारत से माल जाता था। पाटलिपुत्र तो मौर्य-काल से प्रसिद्ध था, जिसका विस्तृत वर्णन मेगास्थनीज ने किया है। उसके कथनानुसार इसके ५७० बुर्ज और ६४ दरवाजे थे और उसका चेत्रफल २१६ मील था, जो अरेलियन के समय के रोम से दुगुने से भी कुछ श्राधिक था। इसी तरह श्रीर भी श्रानेक बड़े बड़े शहर भारतीय व्यापार के केंद्र थे ।

व्यापार के जलमार्ग—व्यापार जल श्रीर स्थल मार्ग से होता था। बड़े बड़े जहाजी बेड़े व्यापार के लिये बनाए गए थे। श्राव, फिनीशिया, फारस, मिश्र, श्रीस, रोम, चंपा, जावा, सुमात्रा श्रादि के साथ भारत का व्यापार होता था। समुद्र-यात्रा का निषेध पीछे से हुन्ना। हर्ष ने हुएन्त्संग को समुद्र-मार्ग से चीन लौटने की सलाह दी थी। जावा की कथाश्रों से ५००० भारतीयों का कई जहाजों द्वारा जावा में जाने का वर्णन मिलता है। इत्सिंग लौटता हुन्ना समुद्र-मार्ग से ही चीन को गया था। भारताय पीतकला में बहुत प्रवीषा थे श्रीर इसे वे बहुत प्राचीन काल से जानते थे। प्राफेनर

<sup>ै</sup> वियनकुमार सरकार, 'दी पोलिटिकल इंस्टिट्यूशंस एंड थ्यूरीज आफ दीः हिंदूज', पृ० ६०-६५

मैक्सडंकर के कथनानुसार ई० पूर्व २००० में भी भारतीय इस कला से अपनिश्च थे ।

व्यापार के श्यलमार्ग—स्थलमार्ग से भी व्यापार बहुत बढ़ा हुन्ना था, भारतवर्ष में व्यापार के लिये बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाती थीं। इन सड़कों का महत्व युद्ध की दृष्टि से भी बहुत था। एक विशाल सड़क कोरोमंडल तट (पूर्वी) से कुमारी अंतरीप तक १२०० मीन लंबी थी, जिसे कुलोत्तुंग चोड़देव (ई० स० १०७०-१११८) ने बनवाया था। इसका सैनिक दृष्टि से भी विशेष महत्त्व था। हमारे समय से बहुत पूर्व मौर्यकाल में भी पाटलिपुत्र से अफगानिस्तान तक ११०० मील लंबी सड़क बन चुकी थी। साधारण सड़कें तो बहुत जगह बनी हुई थीं । स्थलमार्ग से केवल स्वदेश में ही नहीं, विदेश में भी व्यापार होता था। राइज डेविड्ज ने लिखा है—''स्वदेश और विदेश में भारतीय व्यापार दोनों मार्गों से होता था। ५०० बैलगाड़ियों के कारवान का वर्णन मिलता है उ''। स्थलमार्ग से चीन, बैबिलन, अरब, फारस आदि के साथ भारत का व्यापार होता था। 'एंसाइक्कोपीडिया ब्रिटैनिका' में लिखा है कि यूरोप के माथ भारत का व्यापार निम्नलिखित मार्गों से होता था—

१—भारत से पलमायरा नामक शहर द्वारा रोम होता हुन्त्रा सीरिया की तरफ।

२—हिमालय को पार कर त्र्याक्सस होते हुए कैस्पियन सागर श्रौर वहां से मध्य यूरोप ।

भारतीय व्यापार — भारतवर्ष से ऋधिकतर रेशम, छींट, मलमल स्त्रादि भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्त्र ऋौर मिण, मोतो, हीरे, मसाले, मोरपंख,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इरनिलास सारडा, 'हिंदू सुपीरियौरिटी', ए० ३६४

र विनयकुमार सरकार, 'दी पोलिटिकल इंस्टिट्यू शंस एंड ध्यूरीज आफ दी हिंदूज', ए० १०२-३

<sup>3 &#</sup>x27;दी जरनल श्राफ दी रायल पशियाटिक सोसाइटो', १९०१ ई० ४'एंसाइक्डोपीडिया ब्रिटैनिका', जि० ११, ए० ४५९

हाथीदाँत आदि बहुत अधिक विदेशों में जाते थे। मिश्र की आधुनिक खोज में वहां की मिमयों की कुछ पुरानी कबरों से बारीक भारतीय मलमल भी मिली है। विदेशी व्यापार के कारण भारतवर्ष बहुत अधिक समृद्ध हो गया। भ्रिनी ने लिखा है कि प्रति वर्ष रोमन साम्राज्य से दस लाख पौंड (एक करोड़ ६पए) भारत में आते थे और केवल रोम से चालीस लाख ६पए भारत में खिंचे चले जाते थे ।

मेले — देश के आंतरिक व्यापार में मिन्न भिन्न तीथों का भी बहुत महत्त्व था। इनके मेलों में सब प्रकार के व्यापारी और श्राहक आते थे और बड़ी भारी खरीद फरोख्त होती थी। आज भी हरिद्वार, काशी और पुष्कर आदि तीथों में होनेवाले मेले व्यापारिक दृष्टि से कम महत्त्व के नहीं हैं।

व्यवसाय—आजकल भारतवर्ष केवल कृषिप्रधान देश रह गया है,
परंतु पहले यह बात न थां। भारतवर्ष में व्यवसाय और उद्योग-धंधे भी
बहुत अच्छा अवस्था में थे। सबसे उत्तम व्यवसाय बस्लों का था। वस्त्र बहुत
प्रकार के बनते थे। सामाजिक स्थिति में हम भिन्न-भिन्न बस्लों के उपयोग
के विषय में लिख चुके हैं। भारत में महीन से महीन मलमल, छोंट, शाल,
दुशाले आदि कपड़े बनते थे। कपड़े रॅगने को भी कला यहां बहुत उनत
थी। वनस्पतियों से भी तरह-तरह के रंग निकाले जाते थे। यह आविष्कार
भी पहले पहल भारतीयों ने हो किया था। नील की खेती तो केवल रंग के
लिये ही हांतां था। वस्त्र-व्यवसाय तो १८ वीं शताब्दी तक चलता रहा और
ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में नष्ट हुआ।

लोहा आदि धातुओं का व्यवसाय—लोहे त्रौर फौलाद के व्यवसाय की भी त्राश्चर्यजनक उन्नित हुई थी। कच्चे लोहे को गलाकर फौलाद बनाना उन्हें प्राचीन काल से ज्ञात था। खेती त्रादि के सब प्रकार के लोहे के त्रौजारों त्रौर युद्ध के ह्थियारों का बनना भारत में प्राचीन काल से चला त्राता था। लोहे का यह व्यवसाय इतना ग्रधिक था कि भारत की

१ प्लिनी, 'नैचरल हिस्ट्री'

२ 'एंसाइक्वोपीडिया ब्रिटैनिका', जि० ११, पृ० ४६०

श्रावश्यकतात्रों से बचकर फिनिशिया में जाया करता था। डाक्टर राय ने लिखा है—'दिमिश्क के तेज धारवाले श्रीजारों की बड़ी प्रशंसा की है, परंतु यह कला फारस ने भारत से सीखी थी श्रोर वहां से श्रारववालों ने इसका शान प्राप्त किया?'।

भारत के लोह-व्यवसाय के उत्कर्ष को दिखाने के लिये कुतुबमीनार के पासवाला लोहस्तम ही पर्याप्त उदाहरण है। इतना विशाल स्तंभ त्राज भी भूरोप श्रीर श्रमेरिका का कोई बड़े से बड़ा कारखाना गढ़कर नहीं बना सकता । त्राज उसे बने हुए त्रनुमान १४०० वर्ष हो गए, खुली हवा तथा वर्षा में रहने पर भी उस पर जंग का नाम नहीं ऋौर उसकी कारीगरी भी प्रशंसनीय है। धार का जयस्तंभ भी दर्शनीय वस्तु है। यह मुसलमानों के समय में तोड़ा गया था। इसका एक खंड २२ फुट स्त्रीर दूसरा १३ -फुट का है। इसका एक छोटा सा तीसरा खंड भा मांडू में मिला है। राजा लोग जयस्तंभ बनवाया करते थे। लोहे के व्यवसाय पर लिखते हुए मिसेज मैंनिंग ने लिखा है कि त्राज भी ग्लामगी त्रीर शैफील्ड में कच्छ से त्राधिक ग्राच्छा फीलाद नही बनता<sup>र</sup>। लोहे के श्रविरिक्त श्रन्य धातुश्रों का काम भी बहुत **ब्राच्छा था**। मोने चाँदी के तरह-तरह के पात्र ब्रौर जेवर बनते थे। पात्रों के लिये अधिकतर ताँवा प्रयुक्त होता था। भाँति-भाँति के रत काटकर सोने में मढ़े जाते थे। कुछ सुवर्णपत्रों पर ऐसी बौद्ध जातकें स्रांकित हुई हैं, जिनमें कई पत्र ऋादि पन्नं, भां एक वगैरह रतां के बने हुए हैं, स्रीर पचीकारी के ढंग से लगे हुए हैं। रत्नों तथा की मती स्फिटिकों की बनी हुई मूर्तियां भी देखने में त्राई त्रीर ऐमां एक स्फटिक मूर्ति तो त्रानुमान एक फुट ऊँची पाई गई है। पिपरावा के स्तूप में से स्फटिक का बना हुन्ना छोटे मुँहवाला वर्तलाकार संदर वर्तन मिला है जिसके ढक्कन पर स्फटिक की संदर मळली बनी हुई है। सुवर्ण का बनी हुई कई मूर्तियां त्राव तक विद्यमान हैं। पीतल या सर्वधात की तरह-तरह की विशाल मर्तियां अब तक कई मंदिरों में

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>हरिवलास सारडा, 'हिंदू सुपीरियौरिटी', ए० ३५५ <sup>२</sup>'एंइयंट एंड मीडिएवल इंडिया, जि० २, ए० ३६५

स्थापित हैं। इससे यह भी ऋनुमान होता है कि भारत में खानों से घातु निकालने तथा उन्हें साफ करने की विधि प्रचलित थी।

कॉच आदि का व्यवसाय—धातुत्रों के श्रितिरिक्त कॉच का भी काम बहुत उत्तम होता था। भिनी ने भारतीय काच को सबसे उत्तम बताया है। खिड़िकियों तथा दरवाजं। ये भी काच लगते थे श्रीर दर्पण भा बनाए जाते थे। हाथांदाँत श्रीर शंख के भी चूिड़ियाँ श्रादि उत्तम पदाथ बनते थे, उन पर तरह-तरह की कारीगरी का काम होता था। इन कामों के श्रीजार बहुत सूद्म होने थे। स्टेबरिनस ने लिखा है। क भारतीय शिल्मा इतने छीटे श्रीर सूद्म श्रीजारों से काम करते हैं कि यूरापियन उनकी मकाई श्रीर चतुरता पर श्राश्चर्यान्वित हो जाते हैं।

गगासंस्था-उद्योग-धर्घ के काम बड़े-बड़े पूँ जोपतियों द्वारा नहीं होते थे। उस समय गणसरथा (भंगल्ड्म) का प्रचार था। एक पेशेवाने ऋपना सुन्यवस्थित समुद्राय बनातं थे । गण के प्रत्येक मभ्य को उसक सब नियम माननं पड़तं थे। गण, पदार्थं की उत्पत्ति ऋौर विक्रय का प्रबंध करता था। गाँवों या ।जजों की सभात्रों में इनके भा प्रतिःनिव रहते थे, जा देश के व्यवसाय का ध्यान रखते थे। राज्य भी इनक सच की सत्ता मानता था। केवल व्यवसाया ही गए या श्रेणी नहीं बनात थे. किंत क्रवकी छोर व्यापा-रियों के भी गए बने हुए थे। गीतम, मनु ग्रीर बहरमति (६५० ई०) की स्मातयों में क्रवका के संघा का उल्तेख है। गड़िरियां के संघों का परिचय शिलालेखों से मिनता है। राजेंद्र चोल (११वीं शताब्दो) के ममय दिवाग भारत के एक गाँव के गड़ेरियां के गए को ६० भेड़ें इस प्रयोजन से दी गई था कि वह एक मंदिर के दीपक के लिये रोज घी दिया करे। एक शिलालेख से पाया जाता है कि विक्रम चोल के समय ५०० व्यापारियों का एक गण था। यह गण्यद्धति बहुत पहले से प्रचलित थी। बौद्ध माहित्य में बहुत बड़े गणों का वर्णन है। गुप्त काल में व्यवसायियों के बहुत से गण विद्यमान थे। ४६५ ई० में तेलियों के एक गए को मंदिर का दिया जलाने

**१**स्टैबरिन्स की यात्रा, ए० ४१२

का काम सौंपा गया था। इसी तरह कोलिक, गांधिक, धान्यक श्रादि लोगों के भी गए विद्यमान थे। ये गए बैंक का भी काम करते थे। प्रायः भारतवर्ष का संपूर्ण व्यापार श्रीर व्यवसाय इन्हीं गएों के द्वारा होता था ।

सिक्के—यहां कुछ शब्द सिक्कां के विषय में भी कह देना अनुचित न होगा। पहले भारत में द्रव्य-विनिमय ('बार्टर') द्वारा हो व्यापार होता था। दुकानदार भी द्रव्य-विनिमय करके खराद फरोख्त करते थे। राज्य की स्रोर से बहुत से कर्मचारियों को वेतन भी अनाजरूप में मिलता था। सरकार भी अनाज के रूप में भूमिकर लेती थी। इस व्यवस्था के कारण भारत में सिक्के थोड़ी मात्रा में बनते थे। सिक्कों को अधिक आवश्यकता भी न थी। प्रत्येक राजा अपने अपने नाम के सिक्के बनवात। था। सिक्के बहुधा सोने, चाँदा और ताँबे के बनते थे।

भारत में बहुत प्राचीन काल से सिक्के बनते थे, परंतु उन पर कोई लेख या राजा का नाम नहीं लिखा जाता था, उनका कंवल तोल ही निश्चित रहता था। उन पर मनुष्य, पशु, पत्ती, सूर्य, चंद्र, धनुष, बाण, स्तूप, बोधि- दुम, स्वस्तिक, वज्र, नदी, पर्वत ग्रादि के चित्र तथा ग्रन्य प्रकार के ग्रानेक चिह्न ग्रांकित होते थे। ऐसे सिक्के सोने, चाँदी ग्रीर ताँवे के होते थे। यह निश्चित नहीं कि ये सिक्के राज्य की ग्रीर से बनते थे ग्रथवा व्यापारी या गण बनाते थे।

सबसे प्राचीन लेखवाले सिक्के ईसवी सन् पूर्व की तीसरी शताब्दी के मिलते हैं, जो मालव-जाति के हैं। इनके पीछे प्रीक, शक, कुशन श्रौर च्रत्रभों के सिक्के मिलते हैं। ये सिक्के श्रिषक उत्तम श्रौर लेखवाले हैं। इनके सिक्के सीने, चाँदी श्रौर ताँवे के होते थे। फिर ग्रुप्तकाल में राजाश्रों ने सिक्कों की तरफ विशेष ध्यान दिया। यही कारण है कि उनके बहुत से सिक्के उपलब्ध होते है। सोने के सिक्के गोल श्रौर लेखवाल मिलते हैं श्रौर उनमें से कई एक पर कविताबद्ध लेख भी विद्यमान हैं। चाँदी के सिक्कों में गुप्तों ने भी श्रसावधानी कर च्रत्रभों को नकल की। एक तरफ च्रत्रभों जैसा

१ 'दी पोलिटिकल इंस्टिट्यू शंस एंड थ्यूरीज आफ दी हिंदूज', ए० ४०-५०

सिर त्रौर दूसरी तरफ उनका लेख रहता था। गुप्तों के पीछे छुठी शताब्दी में हुणों ने ईरान का खजाना लूटा श्रीर वे वहां के ससानियन राजाश्रों के चाँदी के सिक्के हिंद्स्तान में ले ब्राए। वे ही सिक्के राजपूताना, गुजरात, काठियावाइ, मालवा त्रादि प्रदेशों में चलने लग गए त्रीर पीछे से उन्हीं की भही नकलें यहां भी बनने लग गईं जिनकी कारीगरी श्रीर श्राकार में न्यूनता त्राते त्राते त्रांत में उन पर के राजा के चेहरे की त्राकृति ऐसी बन गई कि लोग उसको गधे का खर मानने लग गए, जिससे वे सिक्के गिथया नाम से प्रसिद्ध हुए। सातवा शताब्दी के ज्यासपास से हमारे राजात्रों का ध्यान इचर त्राकृष्ट हुत्रा, जिससे राजा हर्ष, गुहिलवंशी, प्रांतहारवंशी, तँवर-वंशी, गाहड्वालों, नागवंशी नरवर के ), राष्ट्रकृटों ( दिन्ए के ), मोलं-कि में, याद में, योधेय, चौहान ( अजमेर ख्रीर माँभर के ), उदमांडपुर ( ग्रोहिंद ) त्र्यादि के हिंदू राजात्रों के नामवाले मोने, चाँदी या ताँ बे के कितने एक सिक्के मिले हैं. परंत प्रत्येक राजा क नहीं। इससे सिक्कों के विषय में राजाओं की असावधानी और उपेक्षा प्रतीत होती है। इसी से सोने त्यादि में मिलावट करनेवालों को तो दंड देने का उल्लेख स्मृतियों में मिलता है, परंतु राजा की श्राशा के बिना मिक्का बनानेवाली को दंड देने का उल्लेख नहीं मिलता। कभी किसी राजा की प्रिय रानी भी अपने नाम का सिक्का प्रचलित कर देती थी, जैसा अजमेर के चौहान राजा अजयदेव की रानी मोमलदेवी (मोमलेखा) के सिक्कों से पाया जाता है। प्रारंभ में मुमलमानों नं त्राजमेर का राज्य छीनकर वहां के प्रचलित हिंदू मिक्कों की नकल की, परंतु पीछे से उन्होंने ऋपने स्वतंत्र सिक्के बनाना शुरू किया।

भारत की आर्थिक स्थिति—भारतवर्ष कृषि, व्यापार, व्यवसाय श्रीर श्रमूल्य खानों के कारण बहुत समृद्ध था। उस समय खाने पीने की चिंता श्रिष नहीं थी। नागरिक जीवन से भी, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं, मालूम होता है कि प्राचीन भारतीय संपन्न श्रीर समृद्ध थे। व्यापार में निर्यात के बहुत श्रिषक होने के कारण भारत की संपत्ति दिन दिन बढ़ती जाती थी। भारतवर्ष में हीरे, नीलम, मोती श्रीर पन्नों की भी कमी नहीं थी। प्रसिद्ध कोहनूर हीरा भी भारत में उस समय विद्यमान था। सिनी ने

भारतवर्ष को हीरे, मोर्ता ग्रादि कीमती पत्थरों की जननी ग्रौर मिण्यों का उत्पादक कहा है। वस्तुतः भारतवर्ष हीरे, लाल, मोतो, मूँगे ग्रौर भाँति भाँति के ग्रन्थ रखों के लिये प्रांसद्ध था। सोना भी यहां बहुत मात्रा में था। लोहा, ताँबा ग्रौर सीमा भी बहुतायत से निकलता था। ग्राधिकांश चाँदी बाहर से ग्राती थां, इसलिये महँगी रहती थां। प्रारंभ में सोने का मूल्य चाँदी से ग्रठगुना था, जो हमारे निदिष्ट काल के ग्रांत में बढ़ता हुग्रा सोलह गुना तक पहुँच गया।

यह समृद्धि हमारे समय के आंतम काल तक विद्यमान थी। सोमनाथ के मादर में सीन और चाँदी की अने कर बाजटित मूर्तियां थीं। पास हो २०० मन सोने का साँकल था, जिसके साथ घंटे बंध होते थे। महमूद गजनवी उसी मंदिर से एक करोड़ रुपयो से अधिक मृह्य की तपांच लूट में ले गया था। इसी तरह वह मथुरा आर कन्नीज प्रभृति स्थानों से भी अनंत धन राशि ले गया। यद भारत का तत्कालीन सपांच की जानकारी करनी हो तो उत्तर और दिक्या भारत के उस समय के बने हुए सकड़ों भव्य मिदरों को देखना चाहिए, जिनके कलश, मूर्तिया या स्तंभ सोन चाँदी अथवा रखों से जांटत थे।

## शिल्प

स्तूप—तक्षण-कला संबंधी शिल्म के मुख्य चार विभाग किए जा सकते हैं—गुफा, मंदिर, स्तंम श्रोर प्रतिमा। हमारे यहां गल्याकला का विकास विशेषतः धार्मिक भावों से हुशा है। वीद्धस्तूप, चैत्य श्रीर विदार श्रादि शिल्प के सबसे प्राचीन सुरित्त कार्य हैं। महात्मा बुद्ध का निर्वाण होने पर उनका शरीर जलाया गया श्रीर उनकी हांडुशों श्रादि पर भिन्न भिन्न जाति के लोगों ने स्तूप बनवाना शुरू किया, जो वीद्धों में बहुत ही पूजनीय समक्ते जाने लगे; पीछे से बड़े सुंदर कामवाले कई स्तूप बने। स्तूप एक मंदिर की तरह पूजनीय समक्ता जाता था श्रीर उसके चारों तरफ सुंदर कारीगरीवाले विशाल द्वार, तोरण श्रादि बनाए जाते थे श्रीर ऐसे ही कामवाली वेष्टनी ('रेलिंग्स') से वे चारों तरफ से श्रलंकृत किए जाते थे। ऐसे स्तूपों में साँची श्रीर भरहुत के स्तूप सुख्य हैं, जो ई० सन् के पूर्व की तीसरी श्रीर दूसरी शताब्दी के

स्त्रासपास के हैं। त्राव तक इन पर बौद्धधर्म के पूजनीय चिह्न-धर्मचक, बोधिवृत्त, हाथी क्रादि - तथा बुद्ध के पूर्वजन्म की भिन्न भिन्न कथाएं वड़ी सुंदरता के साथ पत्थरों पर उभरी हुई स्रांकित हैं।

गुफाएं--हमारे यहां पहाड़ो को काट काटकर बनाई हुई दो प्रकार को भव्य गुफाएं - चैत्य स्त्रौर विहार - हैं। चैत्य के भीतर एक स्त्य होता है श्रीर जन-ममाज के एकत्र हं)ने के लिये विशाल भवन ( 'श्रसेम्बली हाल' ) होता है। ऐसी गुफाओं में काली आदि कई गुफाओं का उल्लेख किया जा सकता है। विहार अर्थात् मठ में साध-भिक्तकों के रहने के लिये अलग अलग कमरे बने हए होते हैं। ऐसी गुफाएं विशेषतः दिवाण में मिलती हैं, जिनमें से अजंटा, इलोरा, कालीं, भाजा, बेड्मा ग्रादि मुख्य हैं। दिल्ण के अति-रिक्त काठियाबाड़ में जूनागढ के पाम, राजपूताने में कालावाड़ राज्य में, कोलवी, श्रीर मध्य भारत में धमणार, बाघ श्रादि में ऐसे स्थान हैं। कार्ली त्रादि कितनी एक भव्य गुफान्त्रों की कटाई का सुंदरता देखकर दर्शक मुख हुए बिना नहीं रह मकते। ऐसी गुफाओं में से अधिकतर बौद हैं, और थोड़ी सी जैन या वैदिक मत से मंबंध रखती हैं। इनमें से अधिकारा गुफाएं हमारे समय से पूर्व की हैं. परंतु ग्रजंटा की कुछ गुफाएं, तथा कोनवी, धमणार एवं बाब ऋादि की हमारे समय के प्रारंभकाल की हैं। इनमें से कई एक गुकाएं भारतीय तज्ञ एकला के सर्वोत्तम नमूने हैं स्त्रीर उनकी प्रशंसा श्रनेक विद्वानों ने मुक्तकंठ से की है।

मंदिर—ईमवी सन् की सातवीं शताब्दी के त्रासपास से वारहवीं शताब्दी तक सैकड़ों जैनों त्रीर वेदधर्मावलंबियों ऋर्थात् ब्राह्मणों के मंदिर ऋव तक किसा न किसी दशा में विद्यमान हैं। देश-भेद के ऋनुसार इन मंदिरों की शेली में भी ऋंतर है। कृष्णा नदी के उत्तर से लेकर सारे उत्तरीय भारत के मदिर ऋर्य-शैली के हैं ऋरीर उक्त नदी से दिल्ला के द्रविड़ शैली के। जैनों और ब्राह्मणों के मंदरों की रचना में बहुत कुछ साम्य है। ऋंतर इतना ही है कि जैन मंदरों के स्तंभों, छतों ऋरि में बहुधा जैनों से संबंध रखनेवाली मूर्तियां तथा कथाएं खुदी हुई पाई जातो हैं और ब्राह्मणों के मंदिरों में उनके धर्म संबंधा। बहुधा जैनों के मुख्य मंदिर के चारों ऋरोर छोट छोट छोटो

देव-कुलिकाएं बनी रहती हैं, जिनमें भिन्न-भिन्न तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। ब्राह्मणों के मुख्य मंदिर के साथ कहीं-कहीं कोनों में चार और छोटे मंदिर होने हैं। ऐसे मंदिरों को पंचायतन मंदिर कहते हैं। ब्राह्मणों के मंदिरों में विशेषकर गर्भगृह (निज मंदिर) रहता है, जहाँ मूर्ति स्थापित होती है और उसके आगे मंड्य। जैन मंदिरों में कहीं कहीं दो मंड्य और एक विस्तृत वेदी भी होती है। दोनों शैनों के मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर शिग्वर और उसके मवोंच्च भाग पर आमलक नाम का बड़ा चक होता है। आमलक के ऊपर कलश रहता है, और वही ध्वजदंड भी होता है।

द्रविड़ शैली के कुछ मंदिरों में. जहां मुख्य मुर्ति स्थापित होती है उसके ऊपर, चतुरस ब्राकृति का विमान नामक कई मंजिलों का ऊँचा मंडप रहता है। वह ज्यों ज्यों ऊँचा होता जाता है, त्यों त्यों उसका फैलाव कम होता जाता है श्रीर ऊपर ऊपर जाकर छोटा सा रह जाता है। वस्तुत: इस विमान का ऊपरी विभाग चत्रस शंक जैनी श्राकृति का होता है। इन विमानों को त्रार्य-शैली के मंदिरों के शिखर के स्थानापन समभाना चाहिए। गर्भगृह के त्यागे मंडप या त्रानंक स्तंभीवाले विस्तृत स्थान होते हैं त्रीर मंदिर के प्राकार के एक या श्रधिक द्वारों पर एक बहुत ऊँचा अनेक देवी देवताओं की मूर्तिवाला गोपुर रहता है जिसे 'कोयल' कहते हैं। उत्तरी भारत में पुष्कर, वृंदावन त्रादि तीर्थ स्थानों में रंगजी ब्रादि के नए बने हए मंदिर ठीक द्रविड़ शैली के हैं। दिक्तिण के पूर्वी ऋौर पश्चिमी सोलंकी राजा ऋों के समय के बने हुए देवमंदिर बहुधा द्रविड़ शैली के हैं, परन्तु उनमें उक्त शैलो से थोड़ा सा स्रांतर होने के कारण ऋ।धुनिक विद्वान् उनका परिचय चालुक्य शैली के नाम से देते हैं। पश्चिमी भारत के कारीगर भी उनके बनाने में लगाए गए थे जिससे उनको द्रविड़ शैली में कुछ उत्तरी शैली का मिश्रण हो गया है। इस शैली के मंदिर ऋादि बंबई हाते के दिल्ला विभाग ऋर्थात कनड़ी प्रदेशों में धारवाड़ से लेकर निजाम और मैसूर राज्य तक, जहां चालुक्यों का राज्य रहा, जगह जगह मिलते हैं। नैपाल के शैव श्रीर वैष्णव मंदिर उत्तर भारत की शैली के हैं श्रीर कुछ मंदिर चीनी शैली के छज्जेदार श्रीर कई मंजिलवाले भी हैं।

हमारे समय के भिन्न भिन्न शोलियों के सुंदर मंदिर सैकड़ों स्थानों पर विद्यमान हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जाता है।

त्रार्य शैली के ब्राह्मणों के मंदिर मुवनेश्वर (उड़ीसा में), नागदा त्रीर बाड़ाली (दोनों उदयपुर राज्य में), चित्तोड़गढ़, ग्वालियर, चंद्रावती, (भालावाड़ राज्य में), त्रोसियां (जोधपुर राज्य में), चंद्रावतो, वर्माण (दोनों सिरोही राज्य में) खजुराहो (मध्यभारत में), कनारक, लिंगराज (उड़ीसा में) त्रादि त्राचे के स्थानों में हैं। इसी तरह त्राबू, खजुराहो, नागदा, मुक्तगिरि त्रौर पालीताना त्रादि स्थानों के जैन मंदिर भारतोय शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं। दिवड़ शैलों के मामल्लपुर (महाविलपुरम्—चिंगलीपष्ट जिले में), कांजीवरम् (कांची), इलोरा, तंजोर, बेलूर (मेसूर के इसन जिले में), बादामी (बाजापुर जिले में), श्रीरंगम् (त्रिचनापली में) त्रौर श्रवणबैलगोला (हसन जिले में) ग्रादि स्थानों में हैं।

ये मंदिर शिल्प की दृष्टि से कितने उत्तम हैं, यह कुछ विद्वानों के निम्न-लिखित उद्धरणों से स्पष्ट हो जायगा।

वाड़ोली के मंदिर की तच्र एकला की प्रशंसा करते हुए कर्नल टाँड ने लिखा है— 'उसकी त्रिचित्र त्रीर मन्य रचना का यथावत् वर्णन करना लेखनी की शक्ति से बाहर है। यहां मानो हुनर का खजाना खाज़ी कर दिया गया है। उसके स्तंम, छुत त्रीर शिखर का एक एक पत्थर छुटि से मंदिर का दृश्य बतलाता है। प्रत्येक स्तंम पर खुदाई का काम इतना सुंदर त्रीर बारीकों के साथ किया गया है कि उसका वर्णन नहां हो सकता । भारतीय शिल्प के प्रसिद्ध विद्वान् मि॰ फर्मुसन लिखते हैं—'त्राब्रू के मंदिरों में, जो संगमरमर के बने हुए हैं, त्रारंत परिश्रम सहन करनेवाली हिंदु क्रों की टाँकी से फीते जैसी बारीकी के साथ ऐसी मनोहर त्राकृतियां बनाई गई हैं कि उनकी नकल कागज पर बनाने में कितने ही समय तथा परिश्रम से भी मैं सफल नहीं हो सका। है

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>टॉड, 'राजस्थान', जि० ३, ए० १७५२-५३ ( श्राक्सफर्ड संस्कर**या** )

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> 'पिक्चरस इलस्ट्रेशंस भाफ एंडयंट त्रार्किटैकचर इन हिंदुस्तान ।'

हैलेबिड के मंदिर के विषय में विसेंट स्मिथ ने लिखा है—'यह मंदिर धैर्यशील मानव-जाति के अम का ग्रत्यंत ग्राश्चर्यजनक नमूना है। इसकी सुदर कारीगरी के काम को देखते देखते ग्राँखें तृप्त नहीं होतीं'। इसी मंदिर के विषय में प्रोफेसर ए० ए० मेक्डानल का कथन है कि 'संसार भर में शायद दूसरा कोई ऐसा मदिर न होगा, जिसके बाहरी भाग में ऐसा ग्रद्धत खुदाई का काम किया गया हो। नांचे की चौतरफ हाथियोंवाली पंक्ति (गजघर) में दो हजार हाथी बनाए गए हैं, जिनमें से ग्राकृति में कोई भी दो परस्पर नहां मिलतें'।

मथुरा के प्राचीन मंदिरों के, जो ग्रय नष्ट हो चुके हैं, विषय में महमूद गजनवी न गजनी के हाकिम को लिखा था कि यहां (मथुरा में) त्रसंख्य मंदिरों के त्र्यांतरिक्त १००० प्रासाद मुसलमानों के ईमान के सदृश दृढ़ हैं। उनमें से कई तो संगमरमर से वन हुए हैं, जिनके बनाने में करोड़ों दीनार खर्च हुए होंगे। ऐसी इमारतें याद २०० वर्ष लगे तो भी नहीं वन सकता<sup>3</sup>।

स्तंभ—दिल्ली, प्रयाग, सारनाथ श्रादि के श्रशोक-स्तंभ भारतीय शिल्प के उपलब्ध स्तंभों में मयसे प्राचीन हैं। वे बृहत्काय स्तंभ एक ही पत्थर से काटे गए हैं श्रीर उन पर पालिश इतना सुंदर हुश्रा है कि वह श्राज तक श्राधकांश में विद्यमान है श्रीर श्राजकल ऐसे पाषाणों पर ऐसा सुंदर पालिश होना श्रसंभव सा है। इन स्तंभों के ऊपर सुन्दर कारीगरीवाले सिरे लगे हुए थे, जिनके श्रिय भाग पर कहीं एक शेर श्रीर कहीं चार शेर श्रादि बने हुए थे। ऐसे दो तीन सिरे श्रव तक विद्यमान हैं, जो उस समय की उन्नत कला के साची रूप हैं। श्रशोक के पीछे वेसनगर का प्रसिद्ध स्तंभ, महरोली (दिल्ली से १३ मील) वाला प्रसिद्ध लोह स्तंभ श्रीर दूसरे कई एक स्तंभ हैं, जो हमारे निर्दिष्ट काल के पूर्व के हैं। हमारे समय के स्तंभों में राजा यशोधर्मन के मंदसोर के निकटवर्ती सौंदनी गाँववाले दो विशाल स्तंभ हैं,

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'हिस्ट्री श्राफ फाइन श्रार्ट इन **इंडिया'**, ए० ४२

२ 'इ'डियाज पास्ट', ए० ८३

<sup>ु</sup> बिग्स, 'फिरिश्ता', जि० १, ए० ५८-५९

जो उक्त राजा की विजय के स्मारक हैं। ये विशाल स्तंभ एक हा पत्थर से नहीं काटे गए, किंतु अलग-अलग विभागों से बने हैं, जो एक दूसरे पर जमा दिए गए हैं। इस समय वे खड़े नहीं, किंतु धराशायी हो रहे हैं। यशोधर्म के स्तंभों के अतिरिक्त भिन्न भिन्न स्थानों पर कई मंदिरों के आगे खड़े किए हुए अथवा मंदिगदि में लगे हुए भिन्न भिन्न शैलों के हजारों म्तंभ या तारण विद्यमान हैं, जिनकी कारीगरी का अनुमान उन्हें देखने से ही हो सकता है।

मूर्तियां - वड़ी वड़ी मूर्तियों के होने का सबसे प्राचीन प्रमाण कोटिलीय 'त्र्यर्थशास्त्र' में मिलता है, परन्तु उपलब्ध मूर्तियां में सबसे प्राचीन 'यूनफर्जई' अर्थात् गांधार मे मिली हुई बुद्ध की भिन्न भिन्न कद की मूर्तियां तथा मथुरा के कंकाली टीलेवाली जैन मूर्तियां एवं राजा कनिष्क स्त्रादि की मूर्तियां हैं। ये सब ई॰ सन् की पहलो शताब्दी के स्नामपास की हैं। हिंदुस्रों के भागवत संप्रदाय के विष्णु मंदिर ई॰ सन् पूर्व की दूसरी शताब्दी में विद्यमान थे, ऐसा बेसनगर (विदिशा) तथा नगरी (मध्यमिका, चित्तीड़ से सात मील उत्तर में) के शिलालेखों में निश्चित है। बेमनगर के उक्त विशाल स्तंभ पर के शिला-लेख से पाया जाता है कि "राजा ऐंटियाक्लिडिस के समय में तत्त्वशिला (पंजाब) नगर के रहनेवाले दिय के पुत्र हेलियादोर ने. जो भागवत (वैष्णव) था, देवता श्रों के देवता वासुदेव (विष्णु) का यह 'गरुड्ध्वज' बनवाया ।'' श्रश्वमेध यश करनेवाले पाराशरी-पुत्र सर्वतात ने नारायणवट नामक स्थान पर भगवान् संकर्षण ऋौर वासुदेव की पूजा के लिये शिला-प्राकार बनवाया, ऐसा ई० स० पूर्व की दूसरी शताब्दी के नगरी के ऋपूर्ण शिलालेख से पाया जाता है। बौद्धों में मूर्तिपूजा का प्रचार महायान संप्रदाय के साथ ईस्वी सन की पहली शताब्दी के त्र्यास-पास होना पाया जाता है, परंतु मूर्तिपूजा के उपर्यक्त दोनों उदाहरण ईसा से पूर्व के हैं। इसी तरह ई० सन् की छठी शताब्दी तक की सैकड़ों मूर्तियां मिली हैं, जिनका संबंध हमारे निर्दिष्ट समय से नहीं है। हमारे समय की हजारों हिंदू ख्रीर जैन देवमूर्तियां मिलती हैं ख्रीर कलकत्ता, लखनऊ, पेशावर, ख्रजमेर, मद्रास, बंबई ग्रादि के ग्रद्भुतालयों तथा स्थान स्थान के मंदिरों त्रादि में विद्यमान हैं। ऐसे ही कई एक राजाओं की श्रीर धर्माचार्यों की मृतियां भी मिलती हैं। ऋत्यंत भावपूर्ण ऋौर सुंदर कारीगरों को देखकर इनमें से बहुत सी मृर्तियों की ऋनेक विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है, परंतु यह बात निश्चित है कि ई॰ मन् की बारहवीं शताब्दी के उत्तरार्घ से पाषाण के शिल्प-कार्य में क्रमशः हास होता गया ऋौर मृतियां तथा खुदाई का काम जैसा सुंदर पहले बनता था, वैसा पि छले समय में न बन सका।

भारतीय शिल्पकला के संबंध में यहां कुछ विद्वानों के कथन उद्भृत करना श्रप्रासंगिक न होगा।

मिस्टर हैवेल ने लिखा है—'किसी भी जाति के शिल्प का ठीक ठीक अनुमान करने में उस जाति ने दूसरों से क्या सीखा है, यह सोचने की हमें आवश्यकता नहीं. किंतु यह सोचने की आवश्यकता है कि उसने अन्य जातियों को क्या सिखलाया है। इस दृष्टि से देखने से भारतीय शिल्पकला का स्थान यूरोप और एशिया की सब शैलियों में सर्वोच्च है। पुरातत्वान्वेषण की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि शिल्प की कोई भी शैली न तो सर्वथा स्वदेशी हैं और न ऐसी है, जिसमें दूसरों से कुछ सीखने की आव-श्यकता न हुई हो। ग्रीस और इटली की शिल्प-शैलियां भी इस नियम का अपवाद नहीं हैं। भारत ने जो कुछ बाहरवालों से सीखा है उससे सौ गुना बाहरवालों को सिखलाया है?।

मि० प्रिफिथ का कथन है—'गुफाओं का दीर्घ काल तक निरीच्च करने पर ऐसा कहीं भी मेरे देखने में नहीं आया कि कारीगर ने पत्थर को आवश्यकता से कुछ भी अधिक काटा हो?।'

प्रोफेसर हीरन लिखते हैं—'चतुरस्र स्तंभों पर की खुदाई के काम श्रीर खी की श्राकृतिवाले स्तंभों के बनाने में हिंदू लोग ग्रीस श्रीर मिश्रवालों से बहुत बढ़े चढ़े थे<sup>3</sup>।' इसी तरह हैवल ने लिखा है—'भारतीय शिख्र की

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> हैवल, 'इंडियन स्कल्प्चर एंड पेंटिंग', पृ० १६९

र 'दी पेंटिंग्स इन दी बुद्धिस्ट केव टैंपल्स आफ अजंटा'।

<sup>🍜</sup> हरविलास सारदा, 'हिंदू सुवीरियौरिटी', ए॰ ३४३

मूर्ति में प्रदर्शित जो गहराई तथा आंतरिक भाव दीख पड़ते हैं, वे ग्रीस में नहीं पाए जाते ।

वास्तुविद्या की उन्नति—हमारे समय में वास्तुविद्या का बहुत विकास हो जुका था। इस विषय के कई ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं। अभी कुछ ही समय हुआ राजा भीज का बनाया हुआ 'समरांगण सूत्रधार' नामक एक अत्यंत उत्कृष्ट तथा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक से जान पड़ता है कि हमारे समय तक आश्चरंजनक वैज्ञानिक उन्नति हो जुकी थी। इस ग्रंथ में नगर, दुर्ग आदि के लिये उचित भूमि का वर्णन, शहर बसाने, उसके चारों ओर खाई बनाने, राजाओं के भिन्न भिन्न प्रकार के महल, उद्यान तथा मूर्तियां आदि बनाने का विस्तृत और महत्त्वपूर्ण वर्णन है, जो इम यहां विस्तार-भय से नहीं करते।

वैज्ञानिक उन्नित — उक्त पुस्तक का ३१ वां श्रध्याय बहुत महत्तव-पूर्ण है। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत से यंत्रों का वर्णन है। उनमें से हम कुछ का उल्लेख नीचे करते हैं—

यंत्र द्वारा सूर्य की प्रदिल्ला और प्रहों की गित बताई जाय। क्रिम पुरुष यंत्र द्वारा परस्वर लड़ते, चलते िकरते और बंसी बजाते थे। स्वयं पित्वयों की सी आवाज करनेवाले लकड़ी के पित्वयों और कंकणों तथा कुंडलों के बनाने का भी उसमें उल्लेख हैं। लकड़ी के ऐसे मनुष्य बनाए जायँ, जो गुप्त सूत्र-द्वारा नृत्य करें, परस्पर लड़ें और चोरां को पीटें। भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर फव्वारे बनाकर धाराएडों में लगाए जायँ। एक ऐसी स्त्री बनाई जाय, जिसके स्तनों, नाभि, श्राँखों और नखों से जलधाराएँ बहें। यंत्रों से शतभ्री और उष्ट्रगीव श्रादि दुर्गरच्वक श्रस्त चलाए जायँ। कृतिम भरने भी बागों में बनाए जायँ। श्राधुनिक 'लिफ्ट' जैसे यंत्र का भी वर्णन उसमें है, जिसके द्वारा एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाया जाता था। दिए की एक ऐसी पुनली बनाई जाय, जो दीपक में तेल घट जाने पर उसमें तेल डाल दे और स्वयं ताल की गित से नाचे। एक ऐसे यांत्रिक हाथी का भी

१ हैवल, 'इंडियन स्कल्प्चर एंड पेंटिंग,' ए० १४४

वर्णन है, जो पानो पीता जाय, परंतु यह मालूम न हो कि पानी कहां जाता है। इस प्रकार के कई अद्भुत अद्भुत यंत्रों का वर्णन उसमें मिलता है, परंतु सबसे अधिक आश्चरंपद और महत्वपूर्ण बात आकाश में चलनेवाले 'विमान' का वर्णन है। उसमें विमान के विषय में लिखा है कि महाविहंग नाम की लकड़ी का विमान बनाया जाय, उसमें रसयंत्र रखा जाय, जिसके नीचे आग से भरा हुआ ज्वलनाधार हो। उसमें बैठा हुआ पुरुष पारे की शिक से आकाश में उड़ता है। इस वर्णन से स्पष्ट है कि ग्यारहवीं सदी में इन यंत्रों का बनाना शात था, परंतु सर्वसावारण में इसका प्रचार न था। इतना वर्णन करते हुए इस ग्रंथ का कर्ता लिखता है कि हमें बहुत से अन्य यंत्रों का बनाना भी मालूम है, परंतु उनका बताना फलपद नहीं है, इसलिये उनका वर्णन नहीं लिखा। इस ग्रंथ से तत्कालीन वैशानिक और शिल्प-साहित्य पर बहुत प्रकाश पड़ता है। इस विषय की बहुत सी पुस्तकों का निर्देश हम वार्ता के प्रसंग में कर चुके हैं।

## चित्रकला

गुफाओं के चित्र—भारतवर्ष जैसे उच्याप्रधान देश में कागज या कपड़े पर खिंचे हुए चित्र ऋषिक काल तक नहीं रह सकते, इसी से ई० स० १२०० तक के ऐसे चित्र यहां नहीं मिलते। कितनी एक पुस्तकों में विषय-स्वक सुदर चित्र ऋषश्य मिलते हैं, परंतु वे सब हमारे निर्दिष्ट काल के पीछे के हैं। उक्त काल के रंगीन चित्र केवल पहाड़ों को खोद खोदकर बनाई हुई सुंदर विशाल गुफाओं की दीवारों पर ही पाए जाते हैं। वे ही हमारे उक्त काल और उससे पूर्व को चित्रकला के बचे खुचे चिह्न मात्र हैं। ऐसी ऋब तक चार गुफाओं का पता लगा है, जिनमें चित्रकला की दृष्टि से ऋजंटा की गुफाएं सब से ऋषिक महत्त्व को हैं। ये गुफाएं हैदराबाद राज्य के ऋगैरंगा-बाद जिले के ऋजंटा गाँव से पश्चिमोत्तर में चार मील दूर स्थित पर्वत-भेगी में खुदी हुई हैं। इनमें २४ विहार (मठ) ऋगेर ५ चैत्य (स्त्पवाले विशाल भवन) बने हैं, जिनमें से तेरह में दीवारों, भीतरी छतों, या स्तंभों पर चित्र ऋंकित किए हैं। चित्र-लेखन से पूर्व चट्टान की भित्ति पर एक प्रकार का

प्लास्टर लगाकर चूने जैसे किसी पदार्थ की घुटाई की गई है, श्रीर उसपर चित्र त्रांकित गए किए गए हैं। ये सब गुफाएं एक समय की कटी हुई नहीं. किंतु अनुमानतः ईसवी सन् की चौथी शताब्दी से लगाकर मातवीं शताब्दी के त्रासपास तक समय समय पर बनी हैं। इनके श्रांतर्गत भिन्न भिन्न चित्रों के विषय में भी यही समय समभाना चाहिए। कई एक चित्र हमारे व्याख्यान के पूर्ववर्ता काल के होने से उस समय की भारतीय चित्रकला का परिचय देते हैं। ऋधिकतर चित्र इमारे निर्दिष्ट काल या उससे कुछ ही पूर्ववर्ती समय के हैं। इन चित्रों से उक्त काल को हमारी चित्रकला का परिचय मिलता है। उनमें गौतम बुद्ध की जीवन-घटनाएं, मातूपोषक जातक. विश्वांतर जातक, षड्दांत जातक, ६६ जातक श्रीर महाहंस जातक श्रादि १२ जातकों में वर्णित गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं, धार्मिक इतिहान तथा युद्ध के दृश्य त्र्यौर राजकीय तथा लोकिक चित्र स्रंकित हैं। ऐसे ही बगीचों, जंगलों, रथीं, राज-दरबारों, घाड़े, हाथी, हरिस ब्रादि पशुब्रों, हंस त्रादि पित्यों तथा कमल त्रादि पुष्पों के त्रानेक चित्रण बने हुए हैं। इन सबको देखने से दर्शक की ऋाँखों के सामने एक ऐसे नाटक का सा हुत्र्य उपस्थित हो जाता है, जिसमें जंगलों, शहरों, बगीचों स्रोर राजमहलों स्रादि स्थानों में राजा, बार पुरुष, तपस्वी, प्रत्येक स्थिति के स्त्री पुरुष श्रीर स्वर्गीय द्त, गंधर्व, ऋष्मरा श्रीर किनर श्रादि पात्र रूप से हैं। ऐसे सैकड़ों चित्रों में से एक चित्र का परिचय इस ऋभिप्राय से दिया जाता है कि उनमें से कुछ चित्रों का काल-निर्णय करने में सहायता मिल सके। तबरी नामक ऐतिहासिक अपनी पुस्तक में लिखता है कि ईरान के बादशाह खुसरो (दूसरे) के सन् जुलूस (राज्यवर्ष) छत्तीस (ई० स० ६२६) में उसका एल्ची राजा पुलकेशी के पास पत्र श्रीर तुहफा लेकर गया श्रीर पुलकेशी का एल्ची पत्र ऋौर उपहार लेकर उसके पास पहुँचा था। उस समय के दरबार का चित्र एक गुका की दीवार पर त्रांकित है जिसमें-

राजा गद्दी बिछे हुए सिंहासन पर लंब-गोलाकृतिक तिकए के सहारे बैठा हुआ है, आसपास चँवर ऋौर पंखा करनेवाली स्त्रियां, तथा ऋन्य परि-चारक स्त्री पुरुष, कोई खड़े श्लौर कोई बैठे हुए हैं। राजा के सम्मुख बाई ब्रोर तीन पुरुष श्रीर एक लड़का सुंदर मोतियों के आमृषण पहिने हुए बैठे है ( जो राजा के कुँवर, भाई या ग्रमात्यवर्ग में से होने चाहिएं )। राजा त्रपना दाहिना हाथ उठाकर ईरानी एलची से कुछ कह रहा है। उस (राजा) कं सिर पर मुकुट, गले में बड़े बड़े मोती व माणिक की इकलड़ी कंठी, श्रीर उसके नीचे सुंदर जड़ाऊ कंटा है। दोनों हाथों में भुजबंघ ख्रौर कड़े हैं। यशोपवीत के स्थान पर पचलड़ी मोतियों की माला है, जिसमें प्रवर ( ग्रंथ ) के स्थान पर पाँच बड़े मोती हैं, श्रीर कमर में रत्नजटित मेखला है। पोशाक में श्राधी जाँव तक कछनी श्रीर बाकी सारा शरीर नंगा है। दि ज्णी लोग जैसे समेटकर दुपट्टा गले में डालते हैं, उसी प्रकार समेटा हुन्ना केवल एक दुपट्टा कंघे से हटकर पीछे के तिकए पर पड़ा हुआ है और उसके दोनों समेटे हुए किनारे गद्दी के ब्रागे पड़े हुए दीखते हैं। उसका शरीर प्रचंड, पुष्ट श्रीर गौरवर्ण है ( चेहरे के स्थान का चूना उत्वड़ जाने से वह नहीं दीख सकता )। दरबार में जितने हिंदुस्तानी पुरुष हैं उनके शरीर पर श्राधी जाँघ तक कछनी के सिवा कोई वस्त्र नहीं दीखता श्रीर न किसी के दाढ़ी या मूँ छ है। कमर से लगाकर त्र्याँधी जाँघ या कुछ नीचे तक का स्त्रियों के शरीर का हिस्सा वस्त्र से दका हुआ है, और किसी किसी के स्तनों पर कपड़े की पट्टी बँधी हुई है, बाकी सारा शरीर खला है। यहां के प्राचीन चित्रादि में श्रियों के स्तन बहुधा खुले हुए पाए जाते हैं, या कभी कभी उन पर पष्टियां बँधं हुई दीख पड़ती हैं। पड़ियां बाँधने का रिवाज प्राचीन है। श्रीमद्भागवत में भी उसका वर्णन मिलता है-

> तदंगसंगप्रमुदाकुलेंद्रियाः केशान्दुकूलं कुचपष्टिकां वा । नांजः प्रतिव्योद्धमलं वर्जास्त्रयो विसस्तमालाभरणाः कुरूद्वह**ै।**

राजा की तरफ एक टक दृष्टि लगाकर हाथ में ली हुई मोतियों की कई लड़ें या कई लड़वाली कंटी नजर करता हुम्रा ईरानी एल्ची सम्मुख खड़ा है, जिससे राजा कुछ कह रहा है। उसके पीछे एक दूसरा ईरानी हाथ में बोतल सी कोई चीज लिए खड़ा है, जिसके पीछे तीसरा ईरानी तहफे की

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> दशम स्कंभ, ३३।१८

चीजों से भरी हुई किश्ती धरे हुए हैं। उसके पीछे पीठ फेरकर खड़ा हुआ चौथा ईरानी बाहर से हाथ में कुछ चांज लेकर दरवाजे में आते हुए एक दूसरे ईरानी की तरफ देख रहा है और उसके पास एक ईरानी सिपाही कमर में तलवार लगाए खड़ा है और दरवाजे के बाहर ईरानियों के साथ के अन्य पुरुष और घोड़े खड़े हैं। ईरानियों और हिंदुस्तानियों की पोशाक में रात दिन का सा खंतर है। जब हिंदुस्तानियों का करीब करीब सारा शरीर खुला है तो उनका प्राय: सारा ढका हुआ है। उनके सिर पर ऊँची ईरानी टोरी, कमर तक अँगरखा, चुस्त पायजामा और कई एक के पैरों में मोर्ज भी हैं और दाढ़ी-मूँछ सबके हैं। ईरानी एल्ची (जिससे राजा कुछ कह रहा है) के गले में बड़े बड़े मोतियों की एक लड़ी, पानदार कंठी, कानों में लटकते हुए मोतियों के भूषण और कमर में मोतियों से जड़ी हुई कमरपेटी है। दूसरे किसी ईंगनी के शरीर पर जेवर नहीं है। दरवार में सब जगह फर्श पर पुष्प विखरे हुए हैं। राजा के सिंहामन के आगे पीकदानो पड़ी हुई है और चौकियों पर ढककनवाले पानदान आदि पात्र रखे हुए हैं। " इस चित्र से अनुमान होता है कि यह ई० स० ६२६ के बाद बना होगा।

त्रजंटा के चित्र चित्रकला में प्रवीण त्राचार्यों के हाथ से खिचे हुए हैं। उनमें त्रानेक प्रकार का श्रंग-विन्यास, मुख-मुद्रा, भाव-भंगी श्रोर श्रंग-प्रत्यंगों की सुंदरता, नाना प्रकार के केशपाश, वस्त्राभरण, चेहरों के रंग रूप श्रादि बहुत उत्तमता से बतलाये गए हैं। इसी तरह पशु, पन्नी, पत्र पुष्प श्रादि के चित्र बहुत सुंदर हैं। कई चित्र ऐसे भावपूर्ण हैं कि उनमें चित्रित स्त्री पुरुषों की मानसिक दशा का प्रत्यच्च दिग्दर्शन होता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग श्रीर उनके मिश्रण में कमाल किया गया है। चित्रण इतना प्रशस्त श्रीर नियमित हैं कि प्रकृति श्रीर सौंदर्य को पूर्ण रूप से समम्कनेवाले के सिवा दूसरा उन्हें श्रंकित नहीं कर सकता। इन सब बातों को देखकर चित्रकला के श्राधुनिक बड़े-बड़े विद्वान् भी मुग्ध होकर मुक्त कंठ से इनकी उत्कृष्टता की प्रशसा करते हैं। मिस्टर ग्रिफिथ ने मृत्यु-शय्या पर पड़ी हुई एक रानी के

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> जान ग्रिफिथ, 'दी पैटिंग्ज भाफ भजंटा'— प्लेट नं • ५

चित्र की प्रशंसा करते हुए लिखा है—करुण रस ग्रौर ग्रपना भाव ठीक ठीक प्रदर्शित करने में चित्रकला के इतिहास में इससे बढ़कर कोई चित्र नहीं मिल सकता। फ्लौरेंस के चित्रकार चांहे ग्राधिक ग्रज्ञा ग्रालेखन कर सकें ग्रौर वेनिसवाले ग्रज्ञा रंग भर सकें परंतु उनमें से एक भी इससे बढ़कर भाव प्रदर्शित नहीं कर सकता है। चित्र का भाव इस प्रकार है—

भुके हुए सिर, अधखुली आँखें और शिथिल अंग प्रत्यंग के साथ वह रानी मृत्यु-शय्या पर बैठी हुई है। उसकी एक दासी हलके हाथ से उसे सहारा दिए हुए खड़ी है, और एक दूसरी चिंतातुर दासी मानो नाड़ी देखाती हो, इस तरह उसका हाथ पकड़े हुए है। उसकी मुखमुद्रा से वह अत्यंत व्यक्त प्रतीत होतों है, मानो वह यह सोच रही है कि मेरी इस स्वामिनों का प्राण-पखेरू कितना शीघ उड़नेवाला है। एक ओर दासी पंखा लिए हुए खड़ी है और दो पुरुष बाई तरफ से उसकी ओर देख रहे हैं, जिनके चेहरों पर गहरी उदासीनता छा रही है। नीचे फर्श पर उसके संबंधी बैठे हुए हैं, जो उसके जीवन की आशा छोड़कर शोकाकुल हो रहे हैं। एक अन्य स्त्री हाथ से अपना मुँह दककर बुरी तरह रो रही है।

इन चित्रों के स्रासाधारण कलाकौशल से त्राकर्षित होकर कई चित्रकला-मर्मशों ने इनकी नकलें की त्रौर इन पर कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं।

श्रजंटा की गुफाओं में श्रंकित जातक आदि को देखने से प्रतीत होता है कि उनके निर्माताओं ने श्रमरावती, साँची और भरहुत के स्त्यों की शिलाओं पर श्रंकित जातकों तथा गांधार-शैली के तक्तण कला ('स्कल्प्चर') के नमूनों का स्क्मता से निरीक्तण किया हो, क्योंकि उनमें तथा इनमें बहुत कुछ साम्य पाया जाता है।

इसी तरह ग्वालियर राज्य के अप्रमें ताले में बाव गाँव के पास की पर्वतीय गुफाओं में भी बहुत से रंगीन चित्र हैं, जो ई० स० की छठी और सातवीं शताब्दी के अनुमान किए जा सकते हैं। वे भी अजंटा के चित्रों के समान सुंदर, भावपूर्ण और चित्र-कला के उत्तम नमृने हैं। इन चित्रों की भी नकलें हो गई हैं और उन पर एक ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है। लंदन के 'टाइम्स' पत्र ने उक्त चित्रों की समालोचना करते हुए लिखा है कि यूरोप के

चित्र उत्तमता में इनकी समानता नहीं कर सकते। 'डेली टेलीग्राफ' पत्र का कथन है कि कला की दृष्टि से ये चित्र इतने उत्कृष्ट हैं कि इनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। इनका रंग भी बहुत उत्तम है। जीवन श्रीर चेष्टा के भाव-प्रदर्शन की दृष्टि से ये चित्र केवल श्रपूर्व श्रीर चित्ताकर्षक संस्कृति को ही नहीं बताते, किंतु वे एक सत्य श्रीर विश्वव्यापी प्रभाव के दर्शक हैं।

कुछ समय पूर्व सित्तन नवासल में, जो कृष्णा नदी के दिल्ला किनारे पद्दकोटा से पश्चिमोत्तर में नौ मील परे है, पहाड़ को काटकर बनाए हुए मंदिर में भी ऐसे कुछ चित्रों का पता लगा है। इन चित्रों को सबसे पहले टी • ए • गोपीनाथ राव ने देखा । ये चित्र पत्नव शासक महेंद्रवर्मा (प्रथम) के समय ( सातवीं शताब्दी के प्रारंभ ) में बनाए गये हों ऐसा अनुमान किया जाता है। इस मंदिर की भीतरी छतों, स्तंभों श्रीर उनके सिरों पर ये चित्र ऋंकित हैं। यहां का मुख्य चित्र बरामदे की प्रायः सारी छत को घेरे हुए है। इस चित्र में कमलों से भरा हुन्ना एक सरोवर बतलाया गया है। पुष्पों के मध्य में मछलियां, इंस, भैंसे, हाथी और हाथ में कमल लिए हुए तीन साधु दीखते हैं। उन साधुत्रों का ग्रंगविन्यास, उनका रंग श्रीर चेहरे की मधुरता वस्तुतः बहुत ब्रानंदप्रद है। स्तंभों पर नाचती हुई स्त्रियों के चित्र भी हैं। इस मंदिर में ऋर्घनारीश्वर, गंघवों तथा ऋप्सराओं के भी चित्र हैं। ऋर्घनारीश्वर जटामुकुट ऋौर कंडल पहने हुए हैं। उनकी ऋाँखों से दिव्य महत्ता की गहरी सूचना प्रकट होती है। इन चित्रों में से कुछ का रंग फीका पड़ गया है, तो भी चित्रों की उत्तमता का परिचय भली भौति मिल जाता है। इन चित्रों में से कुछ प्रकाशित भी हो चुके हैं।

मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में लह्मणपुर गाँव से १२ मील पिश्चिम में रामगढ़ पहाड़ पर खुदी हुई 'जोगीमारा' गुफा की छत में भी कुछ रंगीन चित्र बने हुए हैं, जो हमारे निर्दिष्ट काल के प्रारंभ के आसपास के माने जाते हैं।

इन चारों स्थानों में जो भारतीय प्राचीन चित्र मिले हैं वे ही हमारे निर्दिष्ट काल तथा उससे कुछ पूर्व के हमारी चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट बचे खुचे नमूने हैं। श्राश्चर्य तो यह है कि ऐसे उष्णता वाले स्थानों में बारह तेरह सौ वर्ष तक के चित्र बिगड़ते-बिगड़ते भी किसी प्रकार अञ्छी स्थिति में रह गए त्रौर उन्हीं से भारत की प्राचीन समुन्नत चित्रकला की उत्तमता का अनुमान होता है।

भारतीय शिल्पकला का अन्य देशों में प्रभाव—इस समय के पीछे अनुमान ६०० वर्षों तक भारतीय चित्रकला का इतिहास अंघकार में ही है, क्योंकि उस समय के कोई चित्र नहीं मिले, परंतु चीनी तुर्किस्तान के खोतान प्रदेश, दनदन्यूलिक और मीरन स्थानों से दीवारों, काष्ठफलकों या रेशम आदि पर आंकित जो चित्र मिले हैं, वे चौथी से ग्यारहवीं शताब्दी तक के आसपास के अनुमान किए जा सकते हैं। उनमें भारतीय चित्रकला का स्पष्ट प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे लंका में भारतीय सम्यता फैली हुई थीं, वैसे मध्य एशिया में तुर्किस्तान या उससे परे तक भारतीय सम्यता का विस्तार था और भिन्न-भिन्न भारतीय शास्त्रों तथा कलाओं आदि का वहां प्रचार हो गया था।

भारतीय चित्रकला की विशेषता—भारतीय चित्रकला यूरोपीय चित्रकला की तरह रूप-प्रधान न होकर भावप्रधान है। हमारे चित्रकार बाहरी ऋंग प्रत्यंगों की सूच्मता तथा सुन्दरता पर उतना विशेष ध्यान नहीं देते, जितना यूरोपवाले। वे उसके ऋांतरिक ऋौर मानसिक भावों को प्रदर्शित करने में ही ऋपना प्रयक्त सफल समभते हैं। व्यक्त के भीतर जो ऋव्यक्त की छाया छिपी हुई है, उसको प्रकाशित करना ही भारतीयों का मुख्यतम उह श्य रहा है। वस्तु के रूप से उन्हें उतनी परवाह नहीं, जितनी मूलभाव को स्पष्ट करने से थी।

मिस्टर ई० बी० हैवेल का कथन है—'यूरोपीय चित्र मानो पंख कटे हुए हों, ऐसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे लोग केवल पार्थिव मौंदर्य का चित्रण जानते थे। भारतीय चित्रकला अंतरिज्ञ में ऊँचे उठे हुए हर्श्यों को नीचे पृथ्वी पर लाने के भाव और सौंदर्य को प्रकट करती है।'

बंगाल की श्राधुनिक चित्र-शैली श्रजंटा की प्राचीन शैली की तरफ भुकी हुई है।

<sup>ौ &#</sup>x27;इंडियन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स', ए० ८६

## संगीत

यों तो प्राचीन भारत सब प्रकार की विद्या एवं कला-कौशल में बड़ी उन्नति कर चुका था, परंतु संगीत कला में तो इस देश ने बहुत ही ऋधिक उन्नति कर ली थी। अर्वाचीन वैज्ञानिकों ने जिन जिन वातों से संगीत का महत्त्व माना है, वे सब वैदिक काल में भी यहां विद्यमान थीं। उस समय कई प्रकार की वीणा, भाँभ, बंसी, मृदंग श्रादि वाद्य काम में श्राते थे। वैदिक साहित्य में भिन्न भिन्न प्रकार की वीणात्रों के नाम 'वीणा', 'कांडबीणा ' श्रौर 'कर्करो र श्रादि मिलते हैं। 'भाँभ को श्राघाटि 3' या 'श्राघाट<sup>४'</sup> कहते थे श्रीर इस वाद्य का प्रयोग नृत्य के समय होता था। बंसी के नाम 'तूणव" श्रौर 'नाडी' मिलते हैं। मृदंग श्रादि चमड़े से मढ़े हुए वाद्य 'ब्राडंबर', दुंदुभि<sup>८</sup>', 'भूमि दुंदुभि<sup>९</sup>' इत्यादि नामों से प्रसिद्ध थे। आधुनिक वैशानिकों का मत है कि भारतीय मृदंग आदि बाजे तक वैशानिक सिद्धांत पर बनाए जाते थे। पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि तार के वाद्यों का प्रचार उसी जाति में होना संभव हैं, जिसने संगीत में पूर्ण उन्नति कर ली हो । तंतुवाद्यों में वीएा सर्वोत्तम मानी गई है, और वैदिक काल में यहां उसका बहुत प्रचार होना यही बतलाता है कि संगीत कला ने उस समय भी बड़ी उन्नति कर ली थी, जब कि संसार की बहुत सी जातियां सम्यता के निकट भी नहीं पहुँचने पाई थीं।

<sup>ै</sup> काठक संदिता (३४।५)

२ ऋग्वेद २ । ४३ । ३ ॥ अथर्ववेद ४ | ३७ । ४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, १०। १४६। २

४ अथर्वदे ४ । ३७ । ४

<sup>🛰</sup> तैत्तिरीय संहिता ६।१।४।१

६ ऋग्वेद १०। १३५। ७

७ बाजसनैयी संहिता ३०। १९

८ ऋग्वेद १। २८। ५

९ तैत्तिरीय संहिता ७।५ |९ | ३

प्राचीन काल में भारत के राजा ब्राटि संगीत के ज्ञान की बड़े गौरव का विषय समभते थे और अपनी संतान को इस कला की शिचा दिलाते थे। पांडवों के बारह वर्ष के वनवास के पीछे एक वर्ष के अजातवास के समय ऋर्जन ने ऋपने को बृहत्रला नामक न्युंसक प्रकट कर राजा विराट की पुत्री उत्तरा को संगीत सिखाने की सेवा स्वीकार की थी। पांडुवंशी जनमेजय का प्रपौत्र उदयन, जिसको वत्सराज भी कहते थे, यौगंघरायण त्रादि मंत्रियों पर राज्यभार डालकर वीखा बजाने और मगायादि-विनोद में सदा लगा रहता था। वह ऋपनी वीसा के मधुर स्वर से हाथियों को वश कर वनों में से उन्हें पकड़ लाया करता था। एक ममय ऋपने शत्र उज्जैन के राजा चंडमहासेन (प्रद्योत ) के हाथ में यह कैंद हुन्ना न्त्रीर संगीत कला में निपुण होने के कारण चंडमहासेन ने उमे अपनी पुत्री वासवदत्ता को संगीत सिखाने के लिये नियुक्त किया। इन दो ही उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल के राजा संगीत-प्रिय होते थे स्त्रीर संगीत-वेत्तास्त्रों को सादर स्त्रपने यहां रख कर इस कला की उन्नति कराते थे। राजा कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध कवि ऋश्वघोष धुरंधर गायनाचार्य भी था। गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त प्रयाग के स्तंभ-लेख में ऋपने को संगीत में तुंबुरु ऋौर नारद से बढ़कर बतलाता है श्रीर उसके एक प्रकार के सिक्तों पर वाद्य बजाते हुए उसी राजा की मूर्ति बनी है। विक्रम संवत् की पाँचवीं शताब्दी में ईरान के बादशाह बहराम गार का हिंदुस्तान से १२००० गवेयों का नौकरी के लिए ईरान भेजना वहां के इतिहास में लिखा है ।

हमारे निर्दिष्ट काल में भी संगीत की पर्याप्त उन्नित थी। नृत्य का सामाजिक जीवन में पर्याप्त भाग था। स्त्रियों को तो नृत्य की विशेष शिद्धा दी जाती थी। राज्यश्री को संगीत सिखाने के लिये विशेष प्रबंध किया गया था, जैसा कि 'हर्षचरित' से पाया जाता है। स्वयं हर्ष की 'रतावली' में रानी के द्वारा प्रियदर्शिका को संगीत के तोनों द्वांगों के सिखाने के प्रबंध का उल्लेख है। ऐसे ही हर्ष के समय में नाट्यशाला (प्रेह्मायह) तथा संगीत-

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'राजपूताने का इतिहास', जिस्द १, ए० २९-३०

भवन होने का भी उल्लेख मिलता है। राजाश्रों के दरबार में नाच, गान श्रादि होता था। बाग ने हर्ष के दरबार में बंदी (स्तुतिगायक), मार्देगिक (मृदंग बजानेवाला), सैरंश्री, लासक (नाचनेवाला), शैलालि (नट) श्रौर नर्तकी श्रादि का वर्णन किया है। भिक्तमार्ग के साथ संगीत-कला की भी विशेष उन्नति हुई। संगीत विषयक शंथों श्रौर श्राचार्यों का परिचय वाङ्मय के प्रकरण में दिया जा चुका है।

कई बातों में यूरोपीय संगीत भारतीय संगीत से मिलता जुलता है, जिसके कारण भी विवेचना करते हुए सर विलियम हंटर ने लिखा है— ''संगीत-लिपि ('नोटशन') भारत से ईरान में, फिर ऋरव में ऋौर वहां से गाइडो डी ऋरेजों के द्वारा ई० स० की ग्यारहवीं शताब्दी में यूरोप में पहुँची ''। प्रोफेसर वेवर का भी यही मत है। ऐनी विल्सन लिखती हैं— 'हिंदुऋों को इस बात का ऋभिमान करना चाहिए कि उनकी संगीत-लिपि सबसे प्राचीन है रें।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> विलियम इंटर, 'इंडियन गैजेटियर', इंडिया ए० ९२३

२ 'शार्ट अकाउंट भाफ दी हिंदू सिस्टम्स भाफ म्यूजिक', ए० ५





२. शेषशायी विष्यु ( नारायस् ) [ त्रिवेंद्रम् ]

१. हिंदुओं का बुद्धावतार [ राजपूताना प्यूजियम, श्रजमेर ]





४. निष्णु की त्रिमृति

३. विप्सु को चौद् ह्वाथ यालो मूति [ राजपूताना म्यू**ज्ञियम, अ**जनेर ]



६. लकुलीश ( लकुशेश ) की मूर्ति [ राजपुताना म्यूंज़्यम, अजमेर ]



५, ।शव का त्रिमूति [धारापुरी]

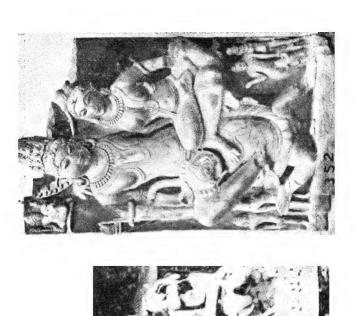



७. ब्रह्मा, निय्यु और शिव की मूर्ति

[ राजपूर्ताना म्यूजियम, ग्रजमेर ]



६. श्रद्धनारीश्वर की मूर्ति [ मदुरा ]





११. सर्य की मूर्ति

[राजपूताना म्यूक्त्यम, श्रजमेर ]

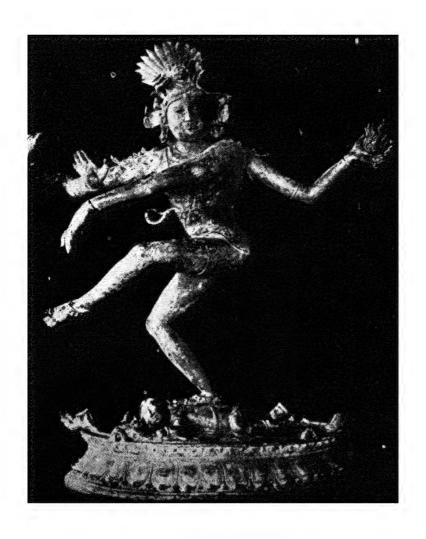

१७. शिव का तांडव नृत्य [ मद्रास भ्यूज़ियम ]





१६. स्त्री के सिर का केशविन्यास सम्मन स्वित्यमः श्रजमेर

[राजपूताना म्यूज़ियम, श्रजमेर ]



१३. यम की मूर्ति [ गजपूताना म्यक्तियम, अजमेर

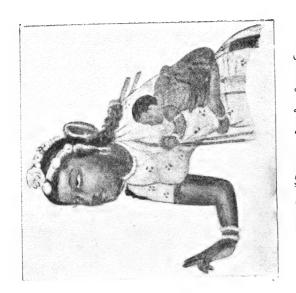

१४. छींट की क्रॉगिया पहनी हुई स्त्री का चित्र [क्राजंटा की गुफा]



१२. नवग्रहों में से युक्र, रानैश्वर, राहु और केतु की मूर्तियां [ राजपूताना म्यूजियम, अजमेर ]

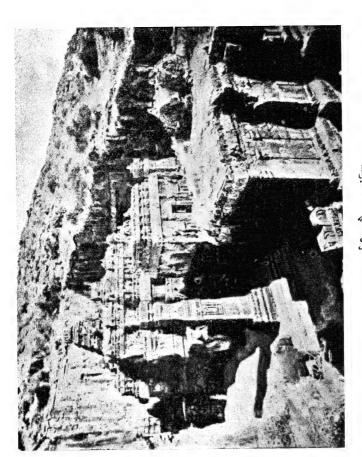

**१८.** पर्वतीय कैलास-मंदिर [ इलोस ]



१६. द्रविड शेली के मंदिर का धर्मराज-पथ [ मामल्लपुरम्]

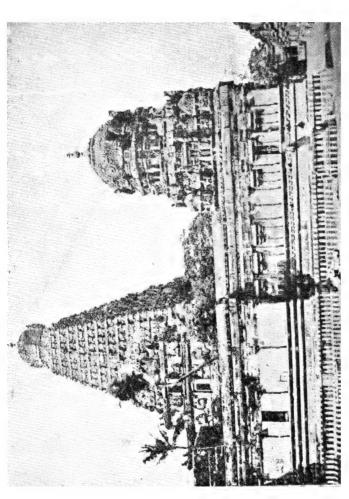



२१. **होयसलेश्वर के मंदिर का** बाहरी पाश्वे [हलेबिड ]



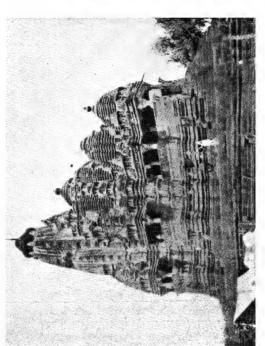

२२. आर्य शैली का हिंदू मंदिर [ खजराहो ]



२४. बडनगर ( गुजरात ) के मंदिर का तोरण

## **अनुक्रमणिका**

फिनिशियन—दद; रोमनदद;— विद्या का भारत में श्राविष्कार ८६ श्रंकक्रम-उत्पत्ति तथा प्रचार का इतिहास ६०: प्रचीन भारत का –द६; मिश्र का पुराना—द७; मिश्र का सुवा हुन्ना--- प्र त्रंकगणित-पर पुस्तकें, ६२ श्रंकशैली-प्राचीन, श्रशोक के लेखों के उदाहरण ८७: भारतीय-. त्र्यलबेरूनी का मत ६१; नवीन शैलो के-, उसका प्रचारकम ६०, नवीनशैली, बख्शाली गाँव में खोदकर निकाली पुस्तक में ८६; दशगुणोत्तर-योगसूत्र के भाष्य में ८६; बृहत्संहिता की टीका में भट्टोत्पल द्वारा पुलिश सिद्धांत का उद्धरण ८६: वराह मिहिर की पंचांसद्धांतिका में प्रध-६० श्रंत्यज-इनकी श्राट श्रेणियाँ, श्रल-बेरूनी का उल्लेख ३८ श्रकादेवी-विक्रमादित्य की बहिन, राजकार्य में निपुणता ५४

श्रद्धोभ्यतीर्थ १५

श्रंक-प्रीक-द्र;डिमाँ टिक-द्र:

श्रजंटा - देखो चित्रणकता ऋद्वैतबाद ७1 श्रद्वैत-संप्रदाय—प्रचार का कारण् ७**४** श्रनहिलवाडा--११ श्रनेक्सेचित-दर्शनाभ्यातार्थ भारत श्राया ८० **त्रानेकार्थसमुचय---शाश्वत** त्रपभ्रंश भाषा ११०;-का साहित्य ११०: - में डिंगल भाषा के गीत ₹१**०-११**१ अपवर्ग-प्राप्ति का उपाय, न्यायदशन के श्रनुसार ६६ श्रिभिधानपदीपिका — योगालायन-रचित, पाली का कोष ११२ श्रभिधान-रतमाला—हलायुध की ६< अमरकोष — ग्रमरसिंह का ६७; — का परिशिष्ट, त्रिकांडशेष पुरुषोत्तम-देव रचित ६७;--का प्रसिद्ध टीकाकार, भट्टचीरस्वामी ६७ मैकडॉनल ग्रमरूशतक--पर मत ५६ श्रर्ज बहर-श्रार्यभट के ग्रंथों का श्ररबी श्रनुवाद ६४

श्रर्थशास्त्र-कौटिल्यका १०४: नीति-

शास्त्रका पर्याय १०४; वर्तमान ----१०६ अर्धमागधी-में लिखे ग्रंथ १०६ त्रालंकार शास्त्र -- के मुख्य लेखक तथा ग्रंथ ६५ श्रलगोरिट्मस-श्रल्खारिज्मी का श्रचरांतर ६१ अल्मनसूर-वैद्यक ग्रंथों का अरबी में ऋनुवाद करने वाला १०१ श्रलख ( श्रल्लट ) सूरि-काव्यप्रकाश के शेष भाग का लिखनेवाला ६% ऋलबेरूनी ७२; १०१ त्र्यवंतिवर्मा १८ ग्रवंतिसंदरी-राजशेखर की विदुषी पनी प्रर त्रावतार-जैनों के,-बौद्धों के,-हिंदुश्रों के--३० त्रविद्या-दुःखों का मूल कारण २ ऋश्वघोष ५८ ऋश्वमेघ यज्ञ ५ त्रशोक-मौर्यवंशी सम्राट् १ ऋहिंसा ३ ऋहिंसावाद ४ त्र्याकर्षण शक्ति-पृथ्वी में, ८२ श्रागम १५ त्र्यादित्य भक्त-इर्ष के पूर्व ज २४,२५ ग्राध्यात्मिक जीवन-भारतीयों का, 85

त्रान्वीित्तकी १०७ त्राभूषण ४४;--पर हुएन्त्संग का मत ४४, नथ श्रीर बुलाक ४५ त्र्याय १२५ त्रायुर्वेद-वैदिक साहित्य में-,६५: —का प्रभाव, यूरोपीय चिकित्सा पर १००; डाक्टर सील का मत १०२:—के तीन जन्मदात श्राचार्यों का ऋग्वेद में उल्लेख द्ध; बंद का सिद्धयोग—६५ श्राकिंमीडींस ६५ त्रार्थिक त्रवस्था १२६ ऋार्यभट ८२ त्रार्यभट—का त्रार्यभटीय ८२;— (दूसरा) का ऋार्यसिद्धांत ८२ त्रालवार राजा १३ त्र्यावांतिक भाषा (चूलिका पैशाची या भूत भाषा ) ११० इत्सिंग २, ३, ११८, १३२ इब्न खुरदाद-भारत में सात श्रेणियों का वर्णन ३६ इस्लाम-के प्रचार में हिंदु ऋगें की उदारता ३१ उत्कृष्ट यज्ञ २ उत्तराधिकार संबंधी नियम १२४ उज्ज्वल दत्त-उणादि सूत्रों का टीका-कार ६७ उदयसंदरी कथा—सोद्दल कृत ६३

ग्रौदीच्य-द्रविड़ों का एक मेद ३५ श्रोजार-तेज धारवाले, राय का मत १३४; -की सूच्मता १३५ श्रीषधालय-पाटलिपुत्र के, फाहियान द्वारा वर्णित १०० श्रीषधिशास्त्र—भारतीय, विलियम हंटर का मत १०१ कचायन-पाली भाषा का प्राचीन वैयाकरण १०८ कछनो ( 'हाफ़ पैंट' ) ४३ कडिफिसिस १५ कथाएँ ६१, ६२ कनड़ी भाषा के ग्रंथ ११३ कनड़ी साहित्य ११४ कनिष्क ३ कपालकुंडला १८ कपिल ८१ कर्मचारियों के नाम १२३, १२४ कर्मयोग १४ कर—१२५: भूमि पर-१२४: हुएन्त्संग द्वारा वर्णित १२५ करिकाल चोल-सौ मील का बाँध बनवानेवाला १३० कल्लट--१६ कविराज मार्ग-श्रमोघवर्ष-कृत, कनड़ी भाषा में ११४

उपवास-चि**कित्सा ६७** एनीय**द शस्त्र ६७** 

नाम ६०-६१ कवींद्र-वचन-समुचय-- 'टामस'-प्रका-शित ६१ चत्रिय-इारा खाट पर मरना निद-नीय ५१;-का उच्च जीवन, हुएन्त्संग का उल्लेख ३६; इनका समाज में स्थान ३५; इनकी दो श्रेणियाँ, कटरिय श्रौर सबकुट्टिय - ३५-३६; पेशे के अनुसार-३५; इनमें मद्य वर्ज्य, ऋल्मसऊदी का उल्लेख ३६, इनमें शिचा का प्रचार ३५;।इनमें वंश, सूर्य-वंश स्रोर चंद्रवंश ३५ वंशों का उल्लेख, राजतरंगिणी में ३६ चेत्रगणितशास्त्र-भूमिमापन पर १०७ च्रोमेंद्र कवि-के ग्रंथ ६० कातंत्र व्याकरण-शर्ववर्मा का ६७ कापालिक-- २१ कामशास्त्र—१०२, १०३,—पर लिखने नामों की सूची, वालों के वात्स्यायन से पूर्व, १०२ कामसूत्र-वात्स्यायन प्रशात १०२ कायस्य-( ब्रहल्कार ) ३८; ब्रह-हकारी का पेशा करनेवाली एक जाति ३८; सूरजधज-शाकद्वीपी (मग) ब्राह्मण ३८; वालभ— चत्रिय जाति के ३८

कवि-उनके तथा उनके ग्रंथों के

कायावतार १७ कालामुख १८ कालिदास ५८ काव्य, गद्य, ६१ काशिकावृत्ति--का ऋष्ययन ११७ काशिकावृत्ति-जयादित्य श्रौर वामन कृत, पाणिनि के सूत्रों पर भाष्य ६७ कासिम-मुहम्मद ३१ करातार्जुनीय-भारवि कृत ५६ कुमारपाल-११ कुमारिल भट्ट-४, २८; एक मीमांसक मत का प्रवर्तक ७५;--द्वारा लिखित कातंत्रवार्तिक स्त्रीर श्लोकवार्तिक, मीमांसा पर प्रथ ७५,-द्वारा पशुहिंसा की पुष्टि रू:--द्वारा कर्मकांड का पुन-रजीवन २८ कुरते-४४

कुरल—ऋषि तिष्वब्लुकर कृत तामिल का एक उत्कष्ट ग्रंथ ११३ कुलोत्तुंग चोड़देव, १२०० मील लंबी सड़क बनानेवाला १३१ कुशिक—१७ कुश्तियाँ —मब्लों की ४१ कुसुमां जिल —उदयनकृत, श्रास्तिक-वाद का उत्कृष्ट ग्रंथ ७० कुर्मशतक १०६

कृमिशास्त्र ६८ कृष्यमिश्र का प्रवीधचद्रोदय ६५ कृषक-इनके संघों का उल्लेख स्म-तियों में १३५ कृष १२६;--करना पाप--जैनियो तथा बौद्धों का मत ३२, ३६ -सबंधो ग्रथ १०७ कैंची—( भुरिज ), ऋग्वेद में ४३ कोकशास्त्र १०२ कोषवर्धन पर्वत ६ काप-संस्कृत भाषा के, ६६; स्त्रीर कोषकारों के नाम ६७ कौरुष्य १७ कौलमत-कर्पूरमं जरी में २२ खेती-की उन्नित (भूमि के नाप) १२५ गंगवंशी राजा १० गण-इनका वर्णन, बौद्ध साहित्य मे १३५; (संघ) कृषको का १३५; —संस्था ('गिल्ड्स') १**३**४; गड़ेरियों के - १३५; व्यापारियों के--१३५ गिंगत-की शास्त्र उन्नति-८४ भारतीयों द्वारा ऋ।विष्कृत, बीज-गणित, ज्यामिति श्रीर खगोल — €3 गणित शास्त्र-भारतीय, काजोरी द्वारा

प्रशंसा ८५, ८६; डी मॉर्गन द्वारा

विषयों की सूची ६२; सरल गणित के ब्राठ नियम ६२ गरोश को सुँड़ का वर्णन-मालती-माधव में २३ गतिशास्त्र ६४; ग्रहमंडल संबंधी ६४ गिधया-सिक्कों के उपर्यक्त नाम का इतिहास १२८ गर्ग १७ गरडध्वज-हिलियोदोरनिर्मित १४४ गानभवन ४१ गीतगोविंद - जयदेवकृत, गेय काव्य 60 गुफाएँ-दो प्रकार की चैत्य श्रीर विहार १३६ गुरु ७ गुह ४ गोवर्धनाचार्य-कृत ध्वन्यालोक ६५ गौतम बुद्ध १, ७, ८ गौडवहो-में मनुष्य तथा पशुत्रों की बलि ५० ग्रंथलिपि — तामिल की नवीन लिपि 25\$ यामसंस्था १२०; इनकी निर्माणपद्धति ; १२१ ग्रामसभाएँ १२१ वारापुरी १६ चंद्रगोमिन कृत चांद्र व्याकरण ६७

9 9

प्रशंसा ८६; -- के भिन्न-भिन्न चक्रपाणिदत्त-सुश्रुत स्रोर चरक का टीकाकार, चिकित्सा-सार-संग्रह का लेखक ६५ चतुर्वेद पृथुदक स्वामी-बाह्यस्फुट सिद्धांत का टीकाकार, ८३ चरक ६५; लेटिन में--१००, सैरेपि-यन द्वारा प्रामाणिक माना जाना १०१ चरक-संहिता — श्राग्निवेश के श्राधार पर ६६ चरित्र—की उज्ज्वलता, भारतीयों के ५०; मेगस्थनीज का मत ५१; हुएन्त्संग का मत ५१; त्रल् इद-रिसी का मत ५१; शम्सुदीन अबु **ब्राब्दुला का मत ५१**; मार्को पोलो का मत ५१ चारवाक ७८;-संप्रदाय १५, २२, —के सूत्रों का कत्ती वृहस्पति ७८ चालुक्य १० चिकित्सा-पशु की, मनुष्य की ६८ शल्य तथा उसका विद्वान्।जीवक ६६ चिकित्सासार-संग्रह — चक्रपाणिकृत EX चिकित्सा शास्त्र-- त्र्राख का १०० चिकित्सालय १०० चित्तौड़ का किला १६ चित्र-'जोगी मारा' गुफा के १५१;

गुफाश्रों की दीवारों पर--१४६, ग्रजंटा में -- १४८ चित्रणकला-भारतीय, टाइम्स का मत १५०; डेली टेलीग्राफ का मत १५१; -- की विशेषता ( भाव-प्राधान्य ) १५२;-पर हैवेल का मत १५२; अजंटा की गुफाओं में-१४६; त्रिफिथ द्वारा प्रशंसा १४६; सित्तननवासल में--१५१ चित्रशालाएँ ४१ चीर फाड़ —संबंधी शस्त्र तथा यंत्र ६६ चुनाव-सार्वजनिक १२२ चंगी कर १२५ चैत्य १३८ चोल १०, ११ छुंदःशास्त्र—के ग्रंथकार तथा ग्रंथ ६५ छंदोबद्ध लेख-इनको प्रचुरता ६६ छुतछात-- का ऋभाव, भिन्न-भिन्न वर्णों में ४० जंगम १६ जयदेव-कृत गीतगोविंद ६० जगन्नाथ १५ जयसिंह-( सिद्धराज ) ११ जलविहार-४ जातकमाला-का अध्ययन ११७ जाति-पर हुएन्त्संग का मत-३७ जातिमेद-वढ़ने के कारण ३४;-का ग्रामाय, इंत्रिय वर्ण में ३६

जातियाँ-श्रस्पृश्यों में, चारडाल श्रीर मृतप ३८; शूद्रों की-पेशों के अनुसार ३७; उपनामों का जातियों में परिण्त होना ३४ जादू टोना-प्रभाकरवर्धन की बीमारी में बाण का वर्णन ५०;--- तर विश्वास, बाए की कादंबरी में ५०; श्रथवंवेद में ५० जैन-इनकी पाठशालाएँ ६; इनकी नमस्कारविधि ६; धर्म (देखो धर्म ) जैनमत—का प्रचार, दित्या में **६** जैन महाराष्ट्री-महाराष्ट्री प्राकत का एक भेद १०६ जैनियों-पर ऋत्याचार १० जैमिनि ६३ जोगीमारा-गुका के चित्र १५१ ज्या श्रौर उत्क्रम ज्या-की सारिखयाँ ज्योतिष-वेद का एक अंग ८१; वेदों में-( दिन-रात होने का कारण ) ८१; फलित ज्योतिष ८४, ८५; श्रलबेरूनी द्वारा उल्लेख ८४; चीन में प्रचार ८४; प्रोफेसर विल्सन का मत ८४;

भारतीय श्रीर यूनानी ज्योतिष

की समानता ८१; नक्त्र ग्रीर

कालनिर्णय का जान ८१; आर

तीय ज्योतिषियों का ऋरव में बुलाया जाना ८४; लल्ल का लक्ससिद्धांत ८२; वृद्धगर्ग संहिता ज्योतिष पर ग्रंथ ८१; सुरीय-पन्नति, ज्योतिष पर ग्रंथ दर; सूर्यसिद्धांत ८२; उस के चार भाग दर; सिंहाचार्य्य ज्योतिर्विद ८२: सिंह हिंद, भारतीय ज्यो-तिष का ऋरबी श्रनुवाद ८४ तत्त्रण कला-१३८; बाड़ोली के मंदिर की-, कर्नल टाड द्वारा उसकी प्रशंसा १४१; फग्युंसन द्वारा प्रशंसा १४१ तबरी-एक इतिहासलेखक ८४ तर्कशास्त्र-पर मैक्स डंकर की सम्मति ८१ तात्पर्यपरिशुद्धि—उदयनाचार्य तामिल भाषा—सबसे मुख्य द्रविड़ भाषा ११३; - में लिखे ग्रंथों के नाम ११३ तार्प्य-रेशमी चोगा ४२ तिरुयान संबंध १६ तिलकमंजरी-धनपालकृत ६३ तार्थेकर-७, ८, ६ तोलकाप्पियम-तामिल का प्राचीन व्याकरण १०३ त्यौहार-हिन्दुन्त्रों में प्राधान्य ४१

त्रयी १०७ त्रिकांडशेष-पुरुषोत्तम देव कृत, श्रमरकोष का परिशिष्ट ७० तिकूर्चक शास्त्र ६७ तिकोण्मिति ६४ तिमूर्तियाँ २० दंतशकु ६७ दंड १२२ दंडनीति १०७ दशकुमारचरित-दंडी कृत ६२ दशरात्र यश ५ दर्शन-- अध्ययनार्थ यूनानियों का पूर्व की यात्रा करना ५०; प्राच्य दर्शन पर श्लेगेल का मत ८०; हंटर का मत ८०; ग्रानीश्वरवादी ७४; बौद्ध दर्शन पर हिंदू दर्शन का प्रभाव ३; प्राच्य दशँन का ग्रीक दर्शन पर प्रभाव ८०; उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन ७५; बौद्ध—७८; जैन—७८;—के छुः संप्रदाय ७६;—की उन्नति 30 दशगुणोत्तर संख्याकम ८६ दामोदर तृत-इनुमन्नाटक ६४ दार्शियक उन्नतं-का सिंहावलोकन 30

दास प्रथा—हिंदू समाज में ४८; मनु,

याज्ञवल्क्य स्मृतियों में-४६;१५

प्रकार के दासों का उल्लेख, याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विज्ञानेश्वर द्वारा ४६; दासों की श्रवस्था ४६; दासों की मुक्ति, याज्ञवल्क्य तथा नारदस्मृति में ४६; दास की मुक्ति का उल्लेख, मिताचरा में ४६; दासों श्रौर सेवकों में श्रभिन्नता ४६-४०

दाहिकया ६८ दिक्पालों का उल्लेख, पतंजिल के महाभाष्य में २५

दिगंबर ⊂ दिङ्नाग—मध्यकालीन न्याय का प्रवर्तक ७०

दिब्यसाची—('त्रार्डियल') की प्रथा १२३

देवदत्त नागवंशी ६ देवर्षिगणि चमाश्रमण ६ दोलोत्सव ४१ दातग्रह ४१

द्रविड़—भाषात्रों का साहित्य ११२; श्रौदीच्य, द्रविड़ों का मेद ३५ द्रापि—युद्ध के समय पहिना जाने-वाला सिया हुआ वस्त्र-सायण ४२

द्राविड़ी भाषा ५७ द्वारसमुद्र के यादव १४ द्वेतवाद ७६ धर्म-शब्द की व्यापकता १०५; -की शिचा ११८; —शास्त्र १०५; जैन धर्म ११; —का प्रचार ११; —की प्रगति ६;—का हास ६; र•; —का लिपिबद्ध होना १०; —के तीन रत ७; —के नौ तत्व ७;-के सिद्धांत ७; बौद्ध धर्म ११, १२, ७६; — का पतन ५; —में त्रुटियाँ ५;—के भेद २; प्रारंभिक-३;-का मध्यम पथ १; - के सिद्धांत १; - की विशे-षता २; —में त्रिरत २; —में संप्रदाय २; -- जैनधर्म का पार्थ-क्य ८;-धर्मपरिषद्, बलभी की ६; धर्मलेख, ऋशोक का ८; वैदिक धर्म ११; -- के सिद्धांत ६; धर्मसम्मेलन-हुएन्संग द्वारा वर्णित-४१; हिंदू धर्म ११; - के प्रधानभूत स्रंग, ईश्वर श्रौर वेद पर श्रद्धा २८; पर-धर्मियों की ऋोर सहिष्णुता के उदाहरण ३१; —में सहिष्णुता ३०; — के सामान्य श्रंग २६; — का प्रभाव, बौद्ध धर्म पर २

का प्रभाव, बौद्ध धर्म पर २ धर्मोत्तर—न्यायिं दु का टीकाकार७० धार्तिकान—पर ग्रंथ १०७ धार्मिक जीवन—में प्रायश्चित का महत्त्व २७

घार्मिक त्योहार-ग्रालबेरूनी का वर्णन २७ घार्मिक स्थिति का-सिंहावलोकन ३० धार्मिक-सहिष्णुता ३०; साहित्य में परिवर्तन २७: साहित्य, शैवों का १६ धोती ४३ ध्वन्यालोक-गोवर्धनाचार्य कृत ६५ नकुलीष १७ नगर-सभाएँ—( म्युनिसिपेलटियाँ ) १२२ नटसूत्र-शिलाली श्रीर कुशाश्व के १०४ नरहरितीर्थ १५ नलचंपू-- त्रिविकमभट कृत ६३ नलोदय ५६ नागरसर्वस्व-बौद्ध पद्मश्री कृत (कामशास्त्र पर) १०३ नागरी वर्षामाला २१ नाट्यनियमों के ग्रंथ १०३ नाट्यशास्त्र-भरत का १०३ नाटक - श्रीर उनके कर्ताश्री की नामावली ६५ नाटकगृह ४१ नालदियार-तामिल का प्राचीनतम प्रंथ ११३ निघंदु १०१

निर्वाण २ नीतिसार-कामंदक कृत १०४ नृत्य-१०४; स्त्रियों को विशेष शिचा १५५ नैयायिक-सुबंधु द्वारा उल्लेख 🕰 नौशास्त्र-नौ निर्माण पर १०७ न्याय ७६, ७६; प्राचीन न्याय ७१; मध्यकालीन न्याय ७१ न्यायबिंदु-का टीकाकार, धर्मोत्तर ७०: धर्मकीर्ति कृत-७०: नवीन न्यायसंप्रदाय का ऋभ्युदय ७१ न्यायद्वारतारक शास्त्र--नागार्जन कृत 280 वर्णित न्याय-व्यवस्था---याश्ववल्क्य **१**२२ न्यायदर्शन ६९ न्यायसूत्र-वात्सायन कृत ७०; इसके भाष्य का टीकाकार, उद्योतकर 90

न्यूटन ८३, १३२ पंचतंत्र—उसके श्रनुवाद ६१ पंचमहायश्व का श्रिषकार—श्रूदों को (पातंजल महाभाष्य) ३७ पंच महावत ७ पंचरात्र संहिता—भागवत संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ १३ पंच स्कंधों का संघ २ पंचसायक—ज्योतिरीश्वर कृत (काम-

शास्त्र पर ) १०३ पंचायत का प्रभाव १२२ **पं**चायतन—पांच मुख्य उपास्य देवता २६ पंचायतन पूजा-परस्पर एकता का परिणाम ३० पतंजिल १२ पद्मनाभतीर्थ १५ पदार्थधर्मसंब्रह — प्रशस्तपाद कृत (वैशेषिक संप्रदाय का प्रामा-णिक ग्रंथ) ७८;—का व्याख्याता, श्रीधर ७८ पर्दा विषयक घटना—हुएन्संग ५४ पर्दा-का ग्रभाव ५३; ग्रास्तित्व नाटकों में नहीं ५४; प्रचार, मुसलमानों के बाद ५४; राज्यश्री का हुएन्त्संग से मिलना ५४ परमाग्रुवाद—वैशेषिक का ७१ पशुपचियों-का शौक ४१ पशुचिकित्सा—६८ (देखो चिकित्सा) -पर लिखे ग्रंथों की नामावली ६८;-संबंधी संस्कृत ग्रंथों का फारसी में श्रनुवाद ६८ पशुविज्ञान ६६ पशुहिंसा की पुष्टि, कुमारिल द्वारा २८ पांड्य १०

की व्युत्पत्ति ६६; — में ब्रादर भाव, महाभाष्यकार का ५८;--द्वारा संस्कृत का नियमों में जकड़ा जाना ५८;--के व्याकरण पर वार्तिक तथा महाभाष्य ६६;— द्वारा शिलाली श्रौर क्शाश्व के नटसूत्रों का उल्लेख ६३ पारा-श्रलबेह्नी का उल्लेख ६६ पार्श्वाभ्युदय काव्य — में मेघदृत का समाविष्ट होना ६०; जिनसेन कृत ६ • पिरोह—दर्शन ऋध्ययनार्थ भारत श्राया ८० पुनर्जन्म २ पुनर्विवाह-पर पराशर का मत ५५; --- पर ऋलबेरूनी का मत ५५ पुराण-ग्रठारह २१;-का प्रचार २६ पुष्यमित्र ५ पूजा-गण्पति की २२, गणेश की २२; गगोश श्रंबिका की २२: त्रिदेव की २१; शक्ति की २१; सूर्य की २३; सूर्यमूर्तियों की मगों द्वारा, २३; स्कंद की हेमाद्रि के वतलंड में २३; स्कंद या कार्तिकेय की २३ पूर्वमीमांसा—७३, ७६; -की ब्यु-त्पत्ति ७५ पाणिनि १२;—द्वारा नैयायिक शब्द पृथ्वी के गोल होने का प्रतिपादन ८३

पेशस्—नाचने के समय वस्त्र विशेष पैथागोरस—दर्शनाध्यायनार्थ भारत श्राया ८० प्रजातंत्र राज्य ( गण्रराज्य ) ११६ प्रद्मम-ज्योतिर्विद ८२ प्रबोधचंद्रोदय-कृष्ण मिश्र का ६४ प्रमाण-चार प्रकार के ६६ प्रमेय-संख्या में बारह ६६ प्रस्थानत्रयी—(वेदांत स्त्र, उपनिषद, गीता ) ७५ प्राकृत-वोल चाल की भाषा ५७; —के कोष १**२२;**—के व्याकरण १११; - के भेद १०८; पुरानी --१०८; प्रचलित--श्रशोक की धर्माशाएँ १०८; — लेखकों के नाम, कर्परमंजरी में १०६;-साहित्य १०८ प्लिनी-भारतीय काल पर १३४; भारत के रत्नों पर १३८ प्रलीट १६ बर्जोह्य ह-नौशेरवाँ का समकालीन, भारत में विश्वान सीखने श्राया १०५ बलि-मनुष्य श्रौर पशु की ५० बसव १८ बसव पुराग १६; ११४

बह्म ५०

बाषाभट्ट ६, १८; — का पुत्र पुलिनभट्ट ६३;--कृत कादंबरी ऋौर हर्ष-चरित ६३; शूद्र स्त्री से उत्पन्न ब्राह्मण् के पुत्र का उल्लेख ३६; हर्ष के जन्म पर कैदियों के छोड़े जाने का उल्लेख १२२ बीजगियत ६२; काजोरी का उल्लेख ६२; के अरब में प्रचारक, मूला श्रीर याकूब ६२ बुद्ध-विष्णु का नवाँ श्रवतार-४; श्रतीत - ३; भावी - ३; वर्तमान बृहत्कथा-गुणाढ्य कृत ६२, ११०; उसके संस्कृत ऋनुवाद ६२; ११० बृहत् कथामंजरी-चेमेंद्र कृत ६२ बृहत् कथा श्लोकसंग्रह ६२ बृहद्रथ-मौर्यवंश का ऋंतिम राजा बृहस्पति—चारवाक संप्रदाय के सूत्री का कर्त्ता ७८ बोधिसत्व ३ बौद्ध ७८;-पर श्रत्याचार ५;-धर्म ( देखो धर्म );—भिन्तुग्रों में मतभेद ३; सिद्धांतों का खंडन ४ ब्रह्म ७५ ब्रह्मगुप्त-ज्योतिष का विद्वान्, उसके ग्रंथ ८२

ब्रह्मदेव का करण प्रकाश द३

बाह्यण-श्रबुजैद द्वारा उल्लेख ३२; श्रल्मसऊदी का उल्लेखं ३२; के कर्तव्य ३२; का समाज में स्थान ३२; सभाएँ १२०; उप-नामों का प्रयोग ३३; गोत्र तथा उपनामों के साथ उल्लेख ३३: —के मेद, शाखा श्रौर गोत्र के श्रनुसार ३३; पंचगौड़ श्रौर पंच-द्रविड़ ३४;—के श्रात्म मरणो-पाय के उदाहरण ५१;—में प्याज लहसुन वर्ज्य ४६;—में मांसभण्च ४६; - का अन्य वर्यों के हाथ का बना भोजन खाना ४० भक्तिमार्ग ३, १२, १४ मकि-राम की-१४, वासुदेव की -१३; शिव की-१६ भटनारायण —कृत वेगीसंहार ६४ भट्टिकाव्य ५६ भट्टोत्यल-वराहमिहिर स्रौर उसके पुत्र के ग्रंथों का टीकाकार प्र भगवद्गीता १२ भदंत ६ भतृ हरि-के ग्रंथ ६७ भरत-कृत नाट्यशास्त्र ६३ भवननिर्माख शास्त्र १०७ भवभूति २०;—के ग्रंथ ६३,—के मालतीमाधव में बलिदान का

उल्लेख ५० भविष्य पुराया — में सपीं के जन्म श्रादि का वर्णन ६८ भविसयत्त कहा-धनपाल कृत १११ मस्त्री-चमड़े की, वैदिक साहित्य में 83 भागवत संप्रदाय-का मुख्य प्रंथ पंचरात्र संहिता १३ भास्कराचार्य ८१, ८२, ६३, ६४ भास पूड भूगोल १४ मृतभाषा—के प्रचार संबंध में राज-शेखर का मत ११० मृभ्रमण्—के सिद्धांत का विरोध दर भृगु मुनि १७ भोज कृत-चंपूरामायण ६३ भोज-उपवनों में ४१ भोजन ४०;-पर इत्सिंग का मत ४६; -- त्रल इदरिसी का मत ४६;—हुएन्स्संग का मत ४६ भौतिक उन्नति ४० मंख-का श्रीकंठचरित १२० मंडनमिश्र-की विदुषी पत्नी ५२ मंत्री १२० मंत्रिपरिषद का शासन में ऋधिकार १२० मंदिर-के स्थानों का उल्लेख १४१; श्रार्य तथा द्रविशा शैलो के-

१४०; चालुक्य शैली के--१४०; महमूद गजनवी का उल्लेख १४२: - की प्रशंसा १४२ -राजशेखर का शिव मंदिर १६, २५, १३८ मग ब्राह्मण्—का शाकद्वीप से अप्राना २४; त्रालवेरनी का उल्लेख २४ मठों-की स्थापना २६;-द्वारा श्रद्धैतवाद का प्रचार ७६ मदिरापान-पर श्रल मसऊदी ४७ मदुरा ६, १० मध्व १५ मध्वाचार्य १४: - का जैमिनीय न्याय-विस्तार ७४;—का तत्त्वसंख्यान ७७:--का द्वेतवाद ७७:-के द्वैतप्रतिपादक भाष्य ७७:--के शिष्य १४ मनुस्मृति—तथा उस पर टीकाएँ १०५ मनोविशान-पर बेसेंट की सम्मति 53 मम्मटाचार्य-कृत काव्यप्रकाश ६५ मलयालम् - का साहित्य ११३ महमूद गजनवी १३८ महानिर्वाष र महाभारत-का तेलगू में श्रनुवाद ११३ महाभारत का श्रध्ययन ११७

महायान ३;--पर प्रभाव, भगवत-गीता का ३ महाराष्ट्री प्राकृत—में लिखे ग्रंथ १०६; प्राकृत का एक भेद १०६ महावीर ७; ५; ६ महासुत सोम जातक ११६ मांसभन्न्या-पर मसऊदी ४६;-का स्मृति तथा ब्राह्मणों में उल्लेख ४६ मागधी-पाकृत का भेद १०८ मात्रका-सात शक्तियाँ २१ माधव १८ माधवतीर्थ १५ मालतीमाधव १७ माया ७६; -- का वर्णन, गौड़पाद की कारिकात्रों में ७५; - वाद के सिद्धांत का प्रभाव ७७; वेदांत सत्रों में ग्रभाव ७५ मार्की पोलो ५२ मिताचरा-विज्ञानेश्वर कृत १०६; —में दासों।की मुक्ति का उन्ने ख मीमांसा-न्याय का समानार्थक शब्द ७३;—शास्त्र ७३ मीमांसकों-के दो भेद ७४ मुकदमा--- त्रलबेरूनी का उल्लेख १रद मुहम्मदं कासिम ३१ मूर्तियां १४३; उनकी कल्पना का

प्रवाह २५; ऋष्ट दिक्पाली की २५; गरापति की---२३; बुद्ध २०; लकुलीशा की-१७; विष्णु की-१४ शिव की-१६; शिव की त्रिभूर्ति--१७; सुर्य की--१५, २४; मूर्तिपूजा ११; संकर्षण श्रौर वासुदेव की -- १२ मृगपित् शास्र—हंसदेव लिखित ६६ मेगास्थनीज १२; १३१ मेले १३३ मोच् १७: -- की प्राप्ति १५ यंत्र—इनकी संख्या पर सुश्रुत ऋौर वाग्भट का मत ६६; वर्णन ६६ यांत्रिक उन्नति १४५ याज्ञवल्क्य स्मृति १०४, १२३ योग ७३, ७६ योगदर्शन ७३ योगसारसंग्रह — विज्ञानभित्त का ७३ योगस्त्र-पर व्यासभाष्य, वाचस्पति मिश्र की टीका ७३;---पर टीका राजा भोज की ७३ योग शास्त्र—में तंत्र त्रौर काब्यव्यह का विस्तार ७३ रतपरीचा-पर ग्रंथ १०७ रतिरहस्य-कोका पंडित का १०२ राघवपांडवीय-कविराज कृत ६०

राज्यवर्धन ६ राज्यभी—की शिद्धा का उल्लेख,बाग्र द्वारा ४३; —को ललित कला की शिचा ५३ राजनीति शास्त्र १०४; नीतिवाक्यामृत —सोमदेव सरिकृत १०५; साहि-त्य के ग्रंथों में - १०५; महा-भारत का शांतिपर्व १०५ राजनीतिक स्थिति-स्त्रियों की १२३ राजमुद्राएँ १२४ राजमृगांक ( करण )-भोजदेव कृत राजराज चोल १० राजशेखर--कृत नाटक २२, ६४ राजसिंह-पल्लव शासक २० राजसय यश ५ राजा-के कर्तव्य ११६ राम-भक्ति १४ रामानुज १०, १४, ७६, ७७ रुग्विनिश्चय-या माधवनिदान ६५ बद्र शक्तियाँ २१ रेखागियात ६३, ६४ रोमक सिद्धांत ८१ लकुटीश १७; — के शिष्य १७ लम्न सिद्धांत-लम्न का ८२ ललित कला-विषयक रत्नावली में उल्लेख ५३ लाट्यायन—कृमियों श्रौर सरीसुपों

का विद्वान् ६६ लाटाचार्य-ज्योतिर्विद दर लिंगपुराग १७ लिंगायत—( वीर शैव ) १६;—का प्रवर्तक, एकांत १६ लीलावती-भास्कराचार्यं कृत ५३ वनस्पतिशास्त्र - के कोष ६५ वराहमिहिर-की पंचिसद्धांतिका ८२, 58, 54 वर्ण-हुएन्संग का उल्लेख ३२; श्रलबेरूनी का उल्लेख ३२, ३८; चारों वणों का खाना पीना 35 वर्णाश्रम व्यवस्था-का विरोध ३२: 38 वरण-ब्रह्मगुप्त के खंडखाद्य टीकाकार ८२ वसंतोत्सव---रत्नावली में ४१ वसुगुप्त १८ वस्त्र — हुएन्त्संग का वर्णन ४४; बाग का वर्णन ४४ वाकाटक वंशी प्र वाग्भट्ट-( तेरह प्रकार के शल्य कर्म मानता है ) ६६; -- कृत श्रष्टांग संप्रह ६५;--कृत ऋष्टांगहृदय-संहिता ६५ वाङ्मय ५७ वाचस्पति-का चापीय

घनचेत्र

निकालने का साधन ६४ वाचस्पति मिश्र—उद्योतकर टीकाकार ७० वाद्यों - को वैज्ञानिकता १५८ के नाम वेद में १४२ वार्ता—( ग्रर्थशास्त्र ) १०६,—पर ग्रंथ--१०७ वासवदत्ता—सुबंधु कृत ६२ वास्तुविद्या १४५ विजयनंदी—(ज्योतिर्विद ) ८२ विजल-कलचुरी राजा १६ विनयादित्य-गिणत का पंडित ३५ विमान-का वर्णन दश विवाह-श्रुनुलोम ३८, उदाहरगा ३६;-की परिमिति, उपजातियों में ३१, ३८, ४०; प्रतिलोम ३६:- के अवसर पर कन्या की श्रायु ५४,-वयस के संबंध में कुछ उदाहरण ५५; बहुविवाह की प्रथा ५५; बालविवाह ५५; विधवा-विवाह ५५ विशाखदत्त-कृत मुद्राराज्ञस ६४ विशिष्टाद्वैत १४, १६ विष्णु-के ग्रवतार १३ विष्णुवर्धन १०, १४ विश्वविद्यालय ११४; मठ या विद्या-लयों की संख्या ११४; तच्चशिला का-११४;नालंद का-११४,११५

विहार १३८ विशानस्कंघ र उल्लेख ४८ वृद्धगर्गसंहिता—ज्योतिष पर ग्रंथ ८१, 58 वेद २६ वेदांत ७६, १७,—सूत्र व्यास के ७५,-पर भागुरी कृत भाष्य ७५; - का साम्य, जेनोफिनस श्रीर परमैनिडस के सिद्धांतों से वैजयंती कोष-यादवभट्ट कृत ६८ वैताद्य पर्वत ७ वैताल-पंचविंशति ६८ वैदिक धर्म १ वैदिश्री शातकर्णी ५ श्रल्मनसूर-वैद्यक ग्रंथों का श्ररवी में त्रनुवाद करनेवाला १०१ वैद्यक—का विकास, बौद्धकाल में ६५ वैशाली ७ वैशेषिक-नाम की व्युत्पत्ति ७१; -दर्शन, क्याद कृत ७१, ७६ वैश्यों-के कार्य ३६;-पर हुएन्संग ३६; -- का कृषिकार्य ३७ वैश्यारपे हमई-व्यापार विषयक ग्रंथ 205

विज्ञानेश्वर-११ प्रकार के दासों का व्याकरण-के ग्रंथों के नाम ६७. का महत्त्व ६६; चांद्र व्याकरण-चंद्रगोमिन कृत ६७; — के ग्रंथों का वर्णन, इस्सिंग द्वारा ११७;— का ऋष्ययन ११७ व्यापार-जलमार्ग से १३१, १३२; स्थल मार्ग से १३२ व्यापारिक नगर १३० व्यापारी सभाएँ १२१ व्यापार-की रच्चा १२३,-संबंधी ग्रंथ वैश्यारपेरूमई १०८ वत रखना-ग्रलबेरूनी का उल्लेख २७ शंकर-४, १४, १५, १८, १६, २८, ₹€, ३0, ७५, ७€, ७७ शंकरदिग्विजय ४, १८ शबरस्वामी-का भाष्य, जैमिनि के सत्रों पर ७४ शरीर विद्या ६५ शराव पीना--वात्स्यायन के कामसूत्रों में ४७; मुलेमान का उल्लेख ४७ शल्यविद्या-सुश्रुत में ६६;।महाभारतः में उल्लेख ६६; विनयपिटक के महाग्वग में ६६; भोजप्रबंध में ६६ - की प्रशंसा १०२ शस्त्र ६६, ६७; एनीपदशस्त्र ६७ व्यवसाय-लोहे का १३३, १३४, शांतिपर्व -( महाभारत का ), राज-

भारतवर्ष में १३२, वस्त्र का-

नीति का उत्कृष्ट ग्रंथ १०४ शाकटायन-एक ( जैन ) वैयाकरण ६७ शाक्तों-के भेद-कौलिक श्रौर सम-यिन २१; कालामुख (शक्ति पूजा का एक संप्रदाय ) २१, भैरवीचक (शाक्तों का एक मंतब्य ) २१ शाखा--फलित ज्योतिष से संबंध रखनेवाला एक भाग ८५ शामूल-ऊनी कुरता ४२ शार्ङ्गधरसंहिता-शार्ङ्गधर कृत ६५ शास्त्रार्थ की प्रथा ११८ शासन कार्य-दुएन्त्संग का वर्णन ११६, शासन प्रबंध १२३; शासन के मुख्य विभाग १२० शासन-पद्धति ११६: प्राचीन तामिल की शासन पद्धति में परिवर्तन १२८ शिच्या विधि--द्रुएन्त्संग का वर्णन ११५ शिचा ११४ शिद्धा-क्रम ११७; हुएन्स्संग का वर्णन ११४-११५; इत्सिंग का वर्णन११७ शिकार ४१ ेशिल्पकला की प्रशंसा ८०, १४४ श्चिलालेख-नगरी का १२; शेरगढ का ६ शिव-की उपासना १६

शिवदृष्टि १६ शिवलिंग १६ शिशुपालवथ—माघ कृत ५६ शुकसप्तति ६२ शूद्रक-कृत मृच्छकटिक ६३ शृंगार-बालों का ४४ श्वेतांबर 🖛 शैव मत १० शौरसेनी-तथा उसमें लिखे ग्रंथ ११७ श्रीपति--लिखित रत्नमाला जातकपद्धति (फलित ज्योतिष पर ) ८५; लिखित सिद्धांतशेखर श्रौर धर्मकोविद ( करण ) ८३ संगीत कला-१५३, १५४; बहराम गोर द्वारा हिंदुस्तानी गवैयों का ईरान में बुलवाया जाना १५३; —का धुरंधर मर्मज्ञ, श्रश्वधोष १५३; - का भक्तिमार्ग के साथ संबंध १५३ संगीत लिपि-भारत की १५३, १५४; गाइडो डो अरेजों-१५४ संगीत शास्त्र--श्रौर,उसके श्रंग१०३ संगीतरकाकर-में संगीत के विद्वानों का उल्लेख १०३, १०४ संघ-देखो गण संवाराम-हूपन्तसंग का उल्लेख ११४; एक प्रकार का शिक्त गालय ११४

संप्रदायों — में एकता का भाव ३० संप्रदाय-जैन धर्म के दः पाश्रपत-१७, १८; भक्ति—१४; भागवत -१२, मध्व-१४; लकुलीश १७, लिंगायत-१६; वल्लभ-१५, विशिष्टाद्वैत-१४; वैष्णव -- **१**२; शैव-- १७, १८; शैव संप्रदाय की शाखा प्रत्यभिश्चा संप्रदाय १६; सात्वत ( यादव ) -- १३ संस्कार-का वर्णन, मिताचरा में 5 संस्कृत-साहित्य की भाषा ५७:-साहित्य का विकास ५७;-की उन्नति का ठीक श्रनुभव ५८;— के विकास की दशा ६७:-की चरम उन्नति ६६ सती-के उदाहरण ५५, श्रलबेरूनी का मत ५६ सत्कार्यवाद—( परिग्रामवाद ) ७० समरांगण सूत्रधार—( वास्तुविद्या पर ग्रंथ ) १४५ समुद्रगुप्त ५ सरस्वती-कंठाभरण-भोजनिर्मित पाठ- ख्रियाँ-दरबार में ५४; युद्ध में-५४ शाला १०६ सर्पविद्या ६८ सर्वतात-पराशरी का पुत्र ६, १४४ सुई-( ब्राह्मण प्रंथों में ) ४२ सांख्य-७१, ७२, ७३, ७६, ८०; सुकरात ८०

निरीश्वर, ईश्वरकृष्ण का ७७, सेश्वर उपनिषदों में ७८; कारिका ईश्वर कृष्ण की ७३;—का प्रभाव मत पर ८०:-का प्रभाव, ग्रीक दर्शन पर ८० सांख्यतत्त्वकौमुदी-वाचस्पति मिश्र की ७२ सार्वजनिक कार्य १२५ साहित्य-का अर्थ ५६; - की चर्चा से विनोद ४५ सिकंदर ५२ सिक्के १३६ सिंचाई १३० सिद्धार्थ ७ सिरोही राज्य १६ सिंहासनद्वात्रिंशतिका ६१ स्त्रियों-का ब्रादर, प्राचीनकाल में ५२; मनुस्मृति में ५६; की स्थिति ५२; -- की दिनचर्या ५६: -की शिचा और उसके उदा-हरण ५२, ५३;-के वस्त्र ४२. -- ४३;--का मदीं के साथ घूमना AR सीने की कला-पर हुएन्त्संग ४१; ---का प्राचीनत्व ४२

सभाषित-संप्रह ६१ सुभाषित-रत-संदोह-न्त्रमितगति का 6 8 सुश्रुत-संहिता ८५ सुभागितावली-वन्नभदेव की ६१ सोमदेव--का यशस्तिलक (चंपू) ६३ सोमेश्वर-का सुरथोत्सव ५० सूर्य-के पर्याय २४;-की उपासना २३; -- का वर्णन २३, २४; --की कथा २४ सूद-राजतरंगिणी में वर्णित इंजी-नियर १२६ सेना - के श्रक्तरों के नाम १२७; भारतीय जलसेना का उल्लेख १२६; हर्षकी सेना का वर्णन १२६; सेनिक व्यवस्था १२६; सैनिक व्यवस्था में परिवर्तन १२७ सोद्दल-कृत उदयसुंदरी कथा ३८ सोमानंद १८ सोमेश्वर शतक-कनड़ी में १४१ स्कंद-रामायण में २३; महाभाष्य में २३; कनिष्क के सिक्कों पर २३ स्तंभ १४२: धार का जयस्तंभ १३४; श्राग्रा का लोह स्तंभ १३३ स्तूप १३८ स्थितिशास्त्र ६५ स्पंदकारिका १८

स्पंदशास्त्र १८ स्मृतिकारी-के नाम १०६ स्मृतिकल्पतक—लदमीघर का १०६ स्याद्वाद--जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत ७८ स्वच्छता-हिंदुश्रों की १०८ हंटर ८० हनुमन्नाटक-दामोदर कृत ६४ हर्ष-६; का चुनाव राज्यपद के लिये 220 हर्षचरित १८ हर्षवर्धन ३५;—कृत नाटक ६३ हरकेलिनाटक—विग्रहराज (चतुर्थ) का ३५ हरिहर २० हरिहर पितामह २० हारावली-पुरुषोत्तमदेव कृत, कोष ६७ हारूँ रशीद-भारतीय वैद्यों को ऋरब बुलवाया १०१ हिएरेटिक---मिश्र का सुधारा हुन्ना श्रंक-क्रम ८८ हिएरोग्लिफिक-मिश्र का सबसे

पुराना ऋंक-क्रम ८७

नाम १००

हुएन्त्संग-१, १३१; का यात्रा विव-

रण ६; - द्वारा पुगयशालाश्रों के

हेमचंद्र १०, ५३;—के ग्रंथ ११, वाला एक भाग ८४

६७, ७१, १०४, १११ होरा षट्पंचाशिका-पृथुयशा लिखित

हैरिक्लिस की पूजा १२

54

होयसल राजा १०

होली-का उत्सव ४१

होरा-फिलत ज्योतिष से संबंध रखने- ज्ञानयोग १४